#### (४) विषयानुकर्मणिका

| विषय.                 |            |              | y3. | विषय,        |          |       |         | £5. |
|-----------------------|------------|--------------|-----|--------------|----------|-------|---------|-----|
| अनुमानालंकार          |            |              | 100 | स्वकीयाः     |          |       |         | २०७ |
| परिसंख्या             |            |              | १८२ | परकीया       | •••      |       |         | २०९ |
| प्रश्नोत्तर तथा स     | <b>5ξ</b>  |              | 163 | धामान्या     |          |       |         | २१० |
| व्यक्त प्रश्नोत्तरोदा | इरण        |              | 168 | विप्रलंग     |          |       |         | २१२ |
| गृद प्रभोत्तरोदाह     | रण         |              | १८५ | पूर्वानुसम   |          |       |         | 77  |
| सकर                   |            |              | १८७ | मान, प्रवास  | • • • •  |       |         | ₹१₹ |
| अय रीतिवर्णनम् ।      |            |              |     | करणा         |          |       |         | 218 |
| . अयर                 | ातवणनम्    | Į.           |     | वीररम        |          |       |         | २१७ |
| रीतिद्वार             |            | •••          | १८९ | करणा         | •        | •••   |         | २१८ |
| गौडीका उदाहरण         |            |              | १९१ | इास्य        |          | •••   |         | २२० |
| वैदर्भीका उदाहर       | я          |              | १९३ | यद्भुत       | • • •    |       |         | र२२ |
|                       | _0.2       |              |     | भयानक        |          |       | •       | २२४ |
| वय पश्च               | मपरिच्छेर  | <b>द</b> ः । | i   | रीद्र        | •••      |       |         | २२५ |
| रखेंका वर्णन          | `          | •••          | १९५ | वीभत्स       |          |       |         | २२७ |
| नायकल्छण              |            |              | २०१ | धान्त        |          |       |         | २२९ |
| नायकभेद               |            |              | २०२ | परिशिष्ट     |          |       |         | २३१ |
| अनुकूल और दर्शि       | उणकेलक्षण. |              | २०३ | रसानां विरोध | ाः दर्पन | ì     | •••     | २३२ |
| नायिकावर्णन           |            |              | २०४ | टीकाकारस्य व | ने परिच  | ायकाः | श्लोकाः | २३५ |
| अनुदालक्षण            |            |              | २०५ | मथसमातिः     | •••      |       |         | २३६ |

# इत्यनुक्रमणिका समाप्ता.

#### वाग्भटालंकारः।

सान्त्रयसंस्कृतदीका-भाषादीकोषेतः।

# प्रथमपरिच्छेदः ।

श्रीगोपाछं नमस्कत्य करोति मुरलीपरः ।

वाग्मराङंकतेष्टीकामन्यपार्यक्योधिनीम् ॥ श्रीगोपालं नमस्कृत्य सुरलीधरः अन्वयार्थप्रवो-धिनीं वाग्मटालंक्टोतः टीकां करोति इत्यन्वयः॥ श्री-

गोपालम् गां बेदवाणां पृथिवां वा पालयतीति अथवा श्रीइंदावने गाः पालयतीतिश्रियामहितम् श्रीकृष्णाव-तारस्वरूपं विष्णुम् अन्वयार्थप्रवोधिनीम् अन्वयार्थयोः प्रवोधकारिणां वाग्मटालकृतेः वाग्मटालंकारस्य-प्रथस्य निविद्यतापरिसमान्यर्थमिदं भंगलं स्वेष्टदेवता

नमस्कारात्मकमाचितम् ॥ श्रियं दिशत् वो देचः श्रीनाभेयजिनः सदा । मोक्षमार्गं सतां वृते यदागमपदा-चर्त्रो ॥ १ ॥

यक्ता । । । । टीका-यदागमपदावली सतां मोक्षमार्गं ब्रुते ( स )

श्रीनाभेयजिनः देवः वः सदा श्रियं दिशतु इत्यन्वयः "

जयति संसारमिति जिनः जिञ्जये धातोर्नक् प्रत्ययः। त्रह्मा विष्णुः बुद्धः (इति शब्दस्तोम०) नाभेयः नाभि-जन्मा श्रीविधातादेवः वः श्रियं संपत्ति लक्ष्मी बुद्धि वा दिशतु। अथवा त्रंथकर्तुरिष्टदेवो जिनः नाभिनामा रृपतिः जिनस्य जनकः तदपत्यत्वान्नाभेय इति॥ १॥

अर्थ-जिनके आगमनकी पदावली सत्पुरुपोंको मोक्षमार्गके बतानेवाली है सी श्रीनाभेष जिन भगवान् आपको सदैव सहमी अथवा दृद्धिके देनेवाले हो ( नाभेषका अर्थ जो नाभिसे उत्पन्न ही अथवा नाभिनाम राजाका पुत्र हो और जिनका अर्थ जी संसारको जीतसके इससे वह नाभेपनिनका अर्थनाभिसे उत्पन्न हीनेवाले विधाता ऐसा करतेहैं और कईक ऐसा कहतेहैं कि इसमन्य फे रचिता जैनमतावलंबी थे इससे नाभेपानिन का अर्थ नामि नामक नरेशके पुत्र निन ( भगवान् ऋषभेदव ) मानतें हैं ॥ १ ॥

साधुशब्दार्थसंदर्भं ग्रुणालंकारभृपितम् । स्फ्रटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीत कीर्तये २

टीका-कीर्तये काब्यं कुर्व्वीत किंभूतं काब्यं साधुशन्दार्थसंदर्भगुणाळकारभूपितं स्फुटरीतिरसोपेतग इत्यन्वयः ॥ साधुशब्दार्थयोः संदर्भो रचनाकमो यत्र तत् गुणाः प्रसादादयः अलंकाराश्च चित्रादयः उपमादयश्च तेर्भृपिनं रीतिः गीडीत्यादिका रमाश शृंगागद्यस्तिरुपेतम् ॥ २ ॥

अर्थ-श्रेष्ट झान्द और अर्थमे गुंकित तथा प्रमादादि गुणां तथा विवादिक झान्दार्थकारी और टबमादिक अर्थालकारीमे

विश्वित और रहर गाँडी आदि सेतियों तथा श्रंगासदि रसेसि उपयुक्त पाल्यको रचना कोतिके अर्थ पवि करे ॥ २ ॥

प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूप-णम् । भृशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्याचकवि-मंक्था ॥ ३ ॥

टीका-तस्य काब्यस्य कारणं प्रतिभा विभूषणं ब्यु-त्वतिः अभ्यासः भूशोत्वित्तकृत् इति आद्यक्विसंकथा ( भवति ) इत्यन्वयः ॥ अतिशयन काव्यरचनोत्प-तिकरणं भृशोत्पत्तिकृत् ॥ ३ ॥

अवे-दस काव्य ( कवित्व ) का कारण कविकी स्फरणशीला बुद्धि होतीहै और विभूषण स्युत्पन्नता है और अतिशयकाच्य रचना फरनेसे अन्यास होताहै आध्यक्तियोंका इसवकार एधन है।। है।।

प्रतिभादक्षणम् ।

प्रमन्नपदनव्यार्थयुक्तयुद्दोधविधायिनी । स्फ़रंती सत्कवेर्वेद्धिः प्रतिभा सर्वतो-मुखी॥ ४॥

टीका-सर्वतोमुखी स्फ्रंती सत्कवेर्बुद्धिः प्रतिभा ( भवति ) किविशिष्टा सा प्रसन्नपदनन्यार्थयुत्तयुद्रोध विधायिनी इत्यन्वयः॥ प्रसन्नानि मनोहराणि पदानि नन्यार्थाः नृतनार्थाश्च तेषां युक्तिः योजनं तदद्रोधः विधायिनी स्फुरंती स्फुरणशीला सर्वतोमुखीं सर्वेषु विषयेषु प्रकृता ॥ ४ ॥

अर्थ-सब विषयोंमें प्रश्त होनेवाटी स्फुरणशीला जो सकवि की बुद्धि दसे प्रतिभा कहतेहुँ वह कैसी हो कि मनोहर पदी और नवीन अर्थोंकी योजनाका उद्दोध करनेवाटी हो ॥ ४ ॥

#### व्युत्पत्तिः ।

शब्दधर्मार्थकामादिशास्त्रेष्वाम्नायर्शवका। प्रतिपत्तिरसामान्या व्युत्पत्तिरभिधी-यते ॥ ५ ॥

टीका-शब्दधर्मार्थकामादिशास्त्रेषु आमायपूर्विका असामान्या प्रतिपत्तिः ब्युत्पत्तिः अभिधीयते इत्यन्य-यः ॥ शब्दशास्त्राणि व्याकरणकोशादीनि धर्मशास्त्राणि श्वतिस्पृतिषुराणादीनि कामशास्त्राणि वात्स्यायनादी-नि आदिशब्दैन काव्याळंकारादीनां ग्रहणम् तेषु आमा-य पूर्विका गुरुपरंपग्या नोपदेशपूर्विका असामान्या असायारणस्पा प्रतिपत्तिः प्रशृत्तिः ॥ ५ ॥

अर्थ-व्याकरण कांझादिक सन्दर्शाय और भुति स्मृति पुरा णादिक धर्मसाय्य और वाल्यायन कोसादिक कामसाय तथा आदिसन्दर्भ वाज्यार्वकागदि शाय इर मर्थभ में। गुरुपरंपरास भृतिवर्षक द्वादेश ब्रह्म कर अमाधारण भृतिपर्शि परितान) होता दमको स्पृत्ति कहतेई ॥ ५ ॥

(4)

#### अभ्यास लक्षणम् ।

अनारतं ग्ररूपांते यः कान्ये रचनादरः। तमभ्यासं विदुस्तस्य कमः कोप्युपदि-इयते ॥ ६ ॥

दीका-अनारतं ( यथास्यात्तथा ) ग्रह्माते काव्ये यः रचनादरः बुधाः तम् अभ्यासं विदुः तस्य कोषि क्रमःउपदिश्यते इत्यन्वयः ॥ अनारतं निरंतरं गुरूपति ग्रहसमीषे रचनादरः रचनारंभः ॥ आदरः सन्माने

गुरुसमाप रचनादरः रचनारमः ॥ आदरः सन्मान आरमे च( इति शब्दस्तोम॰ ) ॥ ६ ॥ अर्थ-निरंतर बद्दतसमयतः गुरुके समीपमे गा काव्यक्त

रचनाका आरंभ उसे विद्वान अन्यास कहतेहैं ( अब इस ग्रंथमें ) उसके कुछ क्रमोंका उपदेश कियाजाताहै ॥ ६ ॥ व्हेंटरकारणम् ।

हंदःकारणम् । विश्वतया वृंधचाहूत्वं पदावल्यार्थज्ञून्यू-

ापञ्चरपा पर्यपाद्धर्त पद्मापट्यायगृह्यः या । वशोकुर्ज्ञीत काञ्याय च्छंदांसि निखिलान्यपि ॥ ७ ॥

दीका—बंधवाहत्वं विभ्रत्या अर्थशून्यया पदा-वल्या आपिकाव्याय निखिलानि छंदांसि वशीकुर्वीत (कविरिति शेषेण) अन्वयः ॥ वंधवाहत्वं छंदसी

चारुत्वम् अर्थेशुन्यया वर्णमात्रोद्यारणरूपया ध्वन्या-त्मकरूपया वा पदावल्या अपीति कथनेन अर्गण्ड- तया अपि-निषिळानि छंदांसि श्रीप्रभृतीनि एको गः श्रीः इत्यादीनि एको ग श्रीः इति तु सार्थकं का खा गा घा इति निरथंकं परंतु श्रीछंदस्त्वसुमयत्रेय केवि-

गा चा इति निरथेर्फ परंतु श्रीछंदस्त्वसुभयंत्रेव केचि-दिति व्याख्यानयंति पदावल्या अप्रगणरूपया ॥ ७॥ अर्थ-छंदोकी मनोइरता (रीतिकम ) धारणकरनेवाडी अर्थ सन्य पदावडी करके भी कवि काव्यके दियंसमस्त श्री इत्यादि

छेदोंका निवंध करसक्ताहै (तथा सार्यकपदात्रिष्टियोंसे ती छेदों का निवंध होताहीहै ) ("क्को मः श्री" अर्थोत एक अक्षर गुरु निसक एक चरणमें हो वह श्रीछंदहै अस्तु यहां सार्यक पदावर्छा-से श्रीछंद हुआ ) और 'देवं घेंदे ? भी सार्थक श्रीछंद हुआ परंतु "काखागाया" यह निर्स्यक होनेपर भी श्रीछंद वनगया और कई ऐसा कहतेहैं कि मगण आदि अपूर्ण रूप पदावर्छीसे छंद होतिहें तीनों मक्का पुगण छाद कोनों छुचका नगण ॥।आदि

मुरुका भगण ऽ॥,आदि स्रष्ठका यगण ।ऽऽ, मध्यमुरुका जगण ।ऽ।, भध्यस्युका स्गण ऽऽऽ, अन्तमुरुका सगण ॥ऽ, और अंतस्युका तगणऽः।, दोताहै ॥ ७ ॥ पुद्याद्वस्त्र्वं संयोगाहिसर्गाणाम्लोपनम् ।

विसंधिवर्जनं चेति वंधचारुत्वहेतवः॥८॥ हिते कृपाणं विधृते त्वया घोरं रणे कृते ज्रधीश क्षितिपा भीत्या वन एव गतो जवात ॥ ९॥

रीका-संयोगात् पश्चाद्धरूतं विसर्गाणाम् अलोपनं च विसंधिवर्जनम् इति वंथचारुत्वदेतवः (संति)इत्यः न्ययः ॥ संयोगात् संयुक्तवर्णात् पूर्वं गुवंशरबदुचारणं विसंधिवर्जनं विकटसंधिविवर्जनं वंधचारुत्वहेतवः छंदोरचनाचारुत्वस्य कारणानि ॥ ८ ॥ ( उदाहरणम् ) हे मधीश त्वया शिते कृपाणे विधूते घोरे रणे कृते ( सित ) क्षितिपा भीत्या जवात् वने एव गताः ( इत्यन्वयः ) ॥ शिते तीक्षणे मृणाम् अधीशः वधीश स्तत्संबुद्धां नधीश । क्षितिपाः वेरिणो राजानः । जवात् वेगेन । अत्र नधीश इत्यन्व विकटसंधिकरणात वेयाचारुत्वम् ॥ ९ ॥

अद्यञ्जसंत्यां नव्यार्थयुक्तावभिनवत्वतः । अर्थसंकलनातत्त्वमभ्यसेत् संकथास्वपि ॥ १० ॥ आगम्यतां सरवे गढिमार्लि-

# रियात्र निपीद् च संदिष्टं यत्निजञ्जातृ-जायया तन्निवेदय ॥ ११ ॥

टीका-अभिनवत्वतः नव्यार्थयुक्तो अनुछसंत्यां संकथामु अपि अर्थसंकलनातत्त्वम् अभ्यसेत् इत्यन्वयः॥ अनुछसंत्याम् अप्रकाशमानायाम् अनुष्ठभय्नानायां (सत्यां) नव्यार्थयुक्तो नवीनार्थनियुक्तो नवीनार्थानियुक्तो नवीनार्याम् इत्यर्थः। अभिनवत्वतः अभिनवत्वेन संकथामु वार्तान्छापियु इतिहासादिषु च अर्थसंकलनातत्त्वं अर्थसंयोजनचारुत्वम् ॥१०॥ (उदाहरणं) हे सखे आगम्यतां गाठम् आलिंग्य च अत्र निपीद् यत् निजन्नातृ जायया संदिष्टं तत् निवेद्य इत्यन्यः॥ अत्र मरस्मीपे निपीद् उपविश निजन्नातृजायया निजन्नातृन्त्यः॥ १९॥

अर्थ-नपीन मकारसे तृतन अर्थ योजनाका मकाश (उद्योध) न होनेपर क्याओ यातांत्रणादि तथा इतिहासादिकमें भी अर्थ योजनाका स्वांत्र होनेपर क्याओ यातांत्रणादि तथा इतिहासादिकमें भी अर्थ योजनाकां सुंदरताका अभ्याम करे ॥ १० ॥ (इसका उदाहरण) है मित्र ! आओ गाट आर्थिंगन करके यहां मेरे पास पैडो और हमागी भीजाईन तो मेरेद्दा भेजा गी कही अपया आपकी भोजाई (मेंग था) ने जो सेद्दा भेजा गी कही (निज्ञात जाया क्यान हमागी भीजाई येगा भी अर्थ हो सकता है। आप अपकी मोजाई (मेंग थां) ने यो भी अर्थ हो सकता है। अर्था आपकी मोजाई (मेंग थां) येगा भी अर्थ हो सकता है। अर्थान यह (हि इतिहासों और यातांत्रणादिकोंने जही विशेष

नषीन अथोंकी ( तथा छछितशब्दोंकी ) योजनाका मकाश और उद्दोध नहींहो तो अर्थकी मुन्दरताका अभ्यास करे 🗦 ११ ॥

पदार्थवंधाद्यश्च स्यादभ्यासी संगती । स न श्रेयान यतोऽनेन कवि-र्भवति तस्करः॥ १२॥

टीका-बाच्यसंगती परार्थवंधात च यः अभ्यासः स्यात् स न श्रेयान् यतः अनेन कविः तस्करो भवति इत्यन्त्रयः॥ वाच्यसंगती वचनरचनायां परस्य अर्थात अभिप्रायात वंधात श्लोकादितोभ्यासः पराभिप्रायं श्लो कादिकं वा गृहीत्वा निवधातीतिभावः स न श्रेयान न श्रेप्त इत्यर्थः ॥ १२ ॥

अर्ध-पचनरचनामें ( श्रीकादिरचनामें ) परापे अर्धसे अर्ध हेना अथवा पराये श्रीरादिसे पद हेना ( अयया पराये रचित-को अपना बताना ) यह अभ्यास भेष्ठ नहीं क्योंकि ऐसा करनेस कवि चौर होताहै ॥ १२ ॥

परकाव्यग्रहोपि स्यात् समस्यायां कवे-र्गुणः। अर्थे तदर्थानुगतं नवं हि रचय-त्यसी॥ १३ ॥

टीका-समस्यायां परकाव्यमहः अपि कवेः गुणः स्यात् हि असी तदर्थानुगतं नवम् अर्थे रचयति इत्य-न्वयः ॥ परकाव्यवहः परकाव्यात् ब्रहणं समस्यायां संत्रेपेण उत्तस्य श्लोकपादादेः शेपस्य पूरणार्थे कृतप्रश्लक्ष्मपायां तद्योनुगतं संमस्यार्थोनुगतम् ॥१२॥ अर्थ-समस्यामं पराये काव्यका महण (पराये अर्थ अथया पदादिका महण ) होजाना कविका गुण होताहे वर्योक्षि यह समस्याक अर्थक अनुगत नयीन अर्थका रचना करतहे, (और पदार्थ तथा पर पहाँका परितान भी समस्यार्थार्थमं एक हूसरे कविता नहीं होता इससे पदि हो कवियों या कई कवियोंका

पदान तथा पर पदाका पास्तान भा समस्पापातम पुरु दूसरे कियों या पह परियोंका काका काम पर पर में हो ती पर दूसरे कियों या पह परियोंका आक्षा अभ्या पद एक भी हो ती एक दूसरे कियका गुण होता है दोन अर्थात नौरस्य नहीं नौरस्य नभी होताहे कि जम जान एमर पर दि दसरेके आक्षाय था रचना पदादिका महणहरे रे (समस्या उमे गलेतें जहां जेतका पद या कोई अंग्रं मताहरे उम रोताहिंदी नद्तुमार पूर्ति करनेका महण हो । । ११ ॥ दीडा-अन्य कितके अर्थप्त, महण चीर सम होय । अरार समस्या पूर्तिमें, मुण करनाया सोय ॥

भनः प्रमाना प्रतम्, गुन व्यक्तायाः सामा मनः प्रमानाः प्रतिभा प्रातःकालोऽभियाः गता । अनेकशास्त्रदर्शित्यभित्यर्थालोक

हेत्रवः ॥ १४ ॥

र्राज्ञानमन्त्रयात्यः अबोलाहत्यः इति मरलान्यः॥ मनःत्रमधिः मनमः समन्नता स्तिभा पृश्चेत्रा मरकवर्ष्टेद्धः सानःकालःसभातममयःअभियोग् स्ता भिलःण पृद्धार्थाद्दीनामयलाकनमेषोगत्वम। सानः कालेनियान्ति इति वा पाटः। तत्र समाने स्ताम्

वर अनुवाद में सम्बन्धाः । या वर्षाः । यवः वर्षाः । स्वापः स्वापः इस्तिविनिति अनेकशाखद्धित्यं अनेकशाखाणाम्लो कनकारित्वम् इति अर्थालोक्तेतवः अर्थस्य उद्देश्यस्य आलोक्हेतवः उद्योतहेतवः आलोकः उद्योतः ( इति श. स्तो. ) ॥ १४ ॥

अर्थ-मनकी प्रसन्तता कविकी स्करणशीला बुद्धिः माताकाल-का समय विलक्षण क्याधों का दर्शनसंयोग तथा' अनेक शास्त्रों-का देखना थे सच (काव्यरचनामें) वर्णनीयमें चाहत्वके उद्योत होनेके कारणहिं (अर्थात इनसे कवितामें सुंदरता होती है) ॥२४॥

संक्षिम काव्यनियमाः ।

# समाप्तिमव पूर्वाद्धं कुर्यादर्थप्रकाशन्य । तत्प्रह्मपबहवीही न मिथः प्रत्ययावही १५

टीका--पूर्वोद्धे अर्थप्रकाशनं समाप्तिमव कुर्वात् (तथा) तत्पुरुपबहुनीहिसमासा मिथः प्रत्ययावही न इत्यन्वयः ॥ पूर्वोद्धे श्लोकस्य पूर्वोद्धे अर्थप्रकाशनं समाप्तिमव कुर्यात् अन एव द्वितीयपादांतस्य तृतीय-पादाद्येन सह संधिसमासा न कर्तन्यो इतिभावः। तत्पु-रुपबहुनीही मिथः परस्परं प्रत्ययावही विश्वासयोग्या

न कार्यां असंदिग्या कार्यां इत्यर्थः ॥ १५ ॥

न परिवार परिवार ने निर्माण करिया है। पर कार्य-शिक परि बुछ अपीश रहे तो भी पूर्वाई और उत्तराईमें अपांत्रितिय पर्के अंत और हतीय पर्के आर्टिम संिप अपया समास आदि बुछ नहीं करना चाहिये प्रयोजन यह कि पर्याई और उत्तराई खेंद्र खेंद्र से रहने डिचित है तथा तखुरुष और षहुमीहि समास एकत्र संदेहयुक्त नहीं रहने चाहिये (जैसे- "कृष्णपुत्र" पद्भें कृष्णका पुत्र "कृष्णपुत्र" यह तखुरूप समास है और इसीने कृष्ण है पुत्र निसन्ता सी "कृष्णपुत्र" यह पर्दुः भीति है अर्थात् नंही अतसर हो ती विशेषणींसे पदौदी संदेष निहत्त करेदेना चाहिये॥ १५॥

एकस्येवाभिधेयस्य समासं व्यासमेव च। अभ्यसेत्कर्त्तमाधानं निःशेषालंकि-यास्त्रि॥ १६ ॥ स्यादनर्द्धातपादांतेऽप्य-शेथित्पे लघुर्गुरुः। पादादो न च वक्तव्या शादयः प्रायशो वधेः॥ १७॥

दीका-निःशेषालंकियाम् अपि एकस्य अभिषे सम्म एवः समासं स्थानं च आधानं कर्तु अभ्यसेत् स्ट्रान्यवः ॥ अभिषेषस्य प्रतिपायस्य समासं सेते-पदःस्यानं विस्तारनः कथनम् आधानम् आसीपणं निः स्ट्राट्टीक्याम् स्त्रीयलंगः ॥ १६ ॥ अनद्रीत पद्दि अति अनिवलंगः स्ति । लवुः गुक्तः स्यात । च द्ये प्रत्यशः पान्नवं चाद्यः न यकस्याः इत्या-रुषः ॥ अनद्रीतपाद्गि प्रथमनृतीयपाद्गि अशिविः स्य एक द्राराहरूयकर्त्य॥ १०॥

अने-सम्मन् प्रदेशां ने पर वर्णनेत्राका मीताम वर्णन वह ने अपना रिक्तपर्यम् बातन बर्गन ६ आरोगाण वर्गनका अन्यास बर्गे अभितन पर डि. तिसः अन्यास असीन वर्गे विमे ही। समाप षरमा नाहिये ॥ १६ ॥ पहले और तीसीर परवेः अंतर्ध भी यहि ग्रह पर्णके उचारण की जावस्पकता हो तो वहांका लखु पर्ण धि ग्रहके समान होताहै ( और श्लाकाई अयांत दूसरे पदके अंतर् तो ऐसा होताहै हा ) और मायः विद्वानों का ऐसा कथन है ।

तो एसा हाताहै हा ) ओर मायः विद्वाना का ऐसा कथन है । पदके आदिमें चातरादि अन्यवादा नियोनन करना डिया नहीं ( फिंतु है भी अही हा हंत दिश्या इत्यदिक्यप पदं आदिमें हों तो अनुचिन नहीं जैसे "दिष्ट्यांवते कुस्तिगतः पर पुमान" इसमें पदके आदिमें " दिष्ट्या " अन्यप है सो अनु चित्त नहीं ॥ १७॥

सुवनानि निवधीयात त्रीणि सप्त चतुर्द् इ। अप्यदृश्या सितां कीर्तिमकीर्ति च ततोऽन्यथा॥ १८॥ वारणं शुस्रमि-द्रस्य चतुरः सप्त वाम्बुधीन चतसः की-

द्रस्य चतुरः सप्त वाग्युधान् चतसः का-तेयहाप्टी दश वा ककुमः कचित् ॥१९॥ टीका-सुबनानि त्रीणि सप्त चतुर्देश निवधीयात् की

तिम् अदृश्याम् अपि सिताम् अकीति चततःअन्यथ ( निवधीयात् ) इत्यन्ययः ॥ सिताम् शुभां ततोन्यथ कृप्णाम् ॥ १८॥ इंद्रस्य वारणं शुभ्रं अंबुधीन् चत्र सप्त वा ककुभः चतसः वा अर्धा क्षचित् दश कीतेये इत्यन्ययः ॥ वारणं गजम् ॥ १९॥

अपं-फवितामं भुवनोंको (होकोंको ) तीन या सात प चीदह वर्णन करना चाहिये जैसे विभुवन होकप्रय सास्टो। इत्पादि और फोर्स दीरानेवाली मही है तीभी उसे नित हामें पर्णन फरना चाहिये और अफीर्ति अपयश्मां काल रूपसे पर्णन फरना जैसे "स्वं कर्तु धवलच्छियं स्वयश्माल सर्वमुर्वतिल्छ" इति। अर्थात तुम अपने यश करके सम्पूर्ण फुलीरो खेत कर सक्तेहो॥१८॥ईदका हाथा इचेत रूपसे पर्णन करना चाहिये स्रष्ट बोंको चार अथवा सात वर्णन करें और दिशाजीको चार अथवा आउ अयवा दश वर्णन करें ॥ १९ ॥

# यमकरहेपचित्रेषु ववयोर्डलयोर्न भित्। नातुस्वारविसर्गों चचित्रभंगाय संमतो २०

टीका-स्यमकश्चेषित्रेषु ववयोः डलयोः न भित् च अनुस्वारिवसर्गो चित्रभंगाय न संमती इत्यन्वयः ॥ यमकश्चेषचित्रादयः शब्दालंकाराः तत्र ववयोर्न भित् वकारवकारयोः डकारलकारयोश्च न भेदः इत्यर्थः ! चित्रभंगाय चित्रव्याघाताय न संमती न गणिती॥२०॥

अर्थ-प्यमक और श्रेप और चित्र इत्यादि शब्दालंकारों में बकार बकारका तथा इकार लकारका भेद नहीं समझा जाता है और अनुस्वार एवं विसगों से चित्र भंग ( चित्रकाव्यका भंग ) नहीं होता ( प्यमक तुक्तिमल्ले जुड़नेको कहते हैं श्रेग दो पक्षमें अर्थ देनेवाले शब्दालंकारको कहते हैं और चित्र हारबंध पन्न-बंध आदि रचनाको कहते हैं इन सबके उदाहरण अगाडी लिखे हैं )॥ २०॥

## यमस्काउदाहरण ।

शंकमानेर्महीपाल कारागारविडंवनम् । लढेरिभिः सपनीकेः श्रितं बहुविडं वनम् ॥ २१॥

टीका-दे महीपाल सपत्नीकैः शंकमानैः ह्वद्वेरि-भिः चट्टिवर्ड ( बट्टिवलं ) कारागारिवर्डवनं वनं श्रि-तम् इत्यन्वयः ॥ शंकमानैः चितायुक्तैः कारागारिव-ढंवनं कारागार इव विडंवनं क्रेशः यत्र एवं भूतं वनं चट्टिवडम् अर्थात् वहुविलंबहुनि विल्ञानि सपादिवास विवराणि यत्र एतादशं वनं श्रितम् आश्रितम् अत्र द्वितीयपादांते चतुर्थपादांते उभयत्र विडंवनं विडंवनम् इति वर्णशादृश्येन यमकं तत्र डल्योभेंदाभावः ॥२१॥

अपं-हे महीपाल! चिंतापुक आपके पैरी सपलीक अयांत्र धोसहित ऐसे पनमें मान होगये हैं ( जापर डिपे हैं ) जिसमें अनेक सर्पोदिसोंक पहुतसे बिल हैं और निसमें फैद्रशने जैसा हिस है । यहां बहुविड अयांत्र पहुचिल युक्त पन पेसे हकारके पदले एकार मानकर अर्थ किया इसका मयोनन यमककी सि-दि समझना जहां समानरक स्वेनिक्स के कि से से कि जाप दसे पमक कहतें हैं जैसे पढ़ी दूसरे पदके में में 'विडेवनं' हैं और चीन पदके अंतमें भी उसी मकार 'विडेवनं' हैं॥ २१॥

#### श्टेपका उदाहरण ।

लया दयाट्रॅण विभो रिपूणां न केवलं संय-मिता न वालाः ॥ तत्कामिनीभिश्चवियो-गिनीभिः मुहुर्महीपातविधूसरांगाः॥२२॥

टीका-हे विभो दयाद्रेण त्वया केवल रिप्णां वालाः न संयभिता इति न किंतु संयभिता एव कीहशा
वाला मुहुमेंहीपातवियूसरांगाः च वियोगिनीभिः तत्कामिनीभिः वाला केशा न संयमिता इति न कीहशा वालाः मुहुमेंहीपातवियूसरांगाः इत्यन्वयः ॥
संयमिता संस्थापिताः वालाः ख्रियः वालकाः अथवा
केशाः वियोगिनीभिः पतिरहिताभिः मुहुमेंहीपातवियू
सरांगाःमुहुः महीपतनेन वियूसराणिमिलनानि अंगानि
यासां येषां वा अत्र वालाः इति क्षेपे ववयोरभेदः २२॥

अर्थ-हे बिभो ( हे रामन्) आपने द्यापान् होकर केवल शुद्ध मोंकी स्थिपां नहीं सँभाली ऐसा नहीं कित आपने अवस्य उनको सँभाला और उन वियोगिनी स्थिपोंने अपने विवदेश नहीं सँभाल ऐसा नहीं किंदु उन्होंने भी अपने बाल सँभाल कर बांधे कैसी से स्थिपा है कि बार बार एव्योगे पड़ने से मिलित होगये हैं अंग निनके अथवा वे बाल केश केसे हैं कि बार बार एव्योगे गिनके कई बार बार एव्योगे गिरनेसे मिलित होगये हैं अंग निनके कई बाला करम से शुद्धोंने गिरनेसे मिलित होगये हैं अंग निनके कई बाला करम से शुद्धोंने बाला करम से शुद्धोंने बाला करम से शुद्धोंने बाला करम के से सिलत होगये हैं और 'मुद्दुमेंहा पाताविधूसरांगा, दोनों तीनों पसोंका विशेषणहै तथा बाला शब्द पाताविधूसरांगा, दोनों तीनों पसोंका विशेषणहै तथा बाला शब्द

सान्वय संव टी व भाषाटीकासहित !

,कई पक्षमें अर्थ देताहै इससे इंटेप अटंकार हुआ और बका

. वकारका अभेद दिसापा गया ॥ २२ ॥ देव युष्मचशोराशि स्तोतुमेनं जडात्म-

कम् ॥ उत्कंठयति मां भक्तिरिंदुलेखेव

सागरम् ॥ २३ ॥ टीका-हे देव भक्तिः एनं जडात्मकं मां युप्मद्यशी

**लिये इसे जलात्मक समझो ॥ २**३ ॥

चलोपलोचम् ॥ २४॥

विशेषणम् ॥ २३ ॥

राशि स्तोतम् उत्कंठयति इंद्रलेखा जलात्मकं सागरम इव इत्यन्वयः ॥ जडात्मकं मूर्खं सागरपक्षे डलयोर-भेदात 'जडात्मक' इत्यस्य स्थाने 'जलात्मकम' इति

अर्थ-हे देव भक्ति (जी है सी ही) इस जडपृद्धि मुझगी आपकी यशोराशिकी रत्ति करनेकी उत्सादित करती है जैस चंद्रमाकी कला जडात्मक ( जलात्मक ) समुद्रको उत्कंडित ( टर्सिन ) करती है पही भी श्रेपमें इकार और छकारका अभेद है मौका विशेषण जड़ात्मक है और समुद्रके विशेषणके

चित्रका उदाहरण । चंद्रेडितं चट्टिलितस्वरधीतसारखासनं रुभुसक्टिपत्रशोकजातम्। पश्यामि पाप तिमिरक्षयकारकायमल्पेतरामलतपः क-

दीका-( अहं ) जिनं ( शिवंचा ) पश्यामि कीदशं जिनं या शिवं चंद्रेडितम् पुनः कीदशं चट्टालितस्वरधी-

((0)

(१८)

तसाररतासनम् प्रनःकीदृशं रभसक्रित्यतशोकजातम् । पुनः कीदृशं पापतिमिरक्षयकारकायम् पुनः कीदृशं अरुपेतरामलतपः कचलोपलोचम् इत्यन्वयः॥ चंद्रे-डितं चंद्रेण ईंडितं स्तुतम् अथवा चंद्र इव ईंडितं स्वर **धीतसाररत्नासनं रत्नानाम् आसनं रत्नासनं स्वर्लोके** अधीतः सारो सिद्धांतो यस्य स स्वरधीतसारः ईदः तस्य रत्नासनं स्वरधीतसाररत्नासनं चट्टलितं प्रकंषितं स्वरचीतसारस्वासनं येन तम्, रभसक्तिपतशीकजातं रभमेन वेगेन कहिवतं खंडितं शोकजातं दुःखादिकं येन तम, पापीतमिरक्षयकारकायं पापमेव तिमिरं तस्य क्षयकारः ध्वंसकारी कायः शरीरं यस्यतम् अरुपे तगमलतपः कचले।पलोचम् अस्पेतरं प्रचुरम् अमलं तपः तेन कचानां लोपः तदेव लोचम आलोचं दर्शनं यस्य तम् ॥ २४ ॥

कार्य-में निन ( या शिष्ठ ) को देखूं (दर्शनकर्र ) कैसे निन ( या शिष्ठ दें ) कि चंदमा निनका पनन कर और निन्हेंनि ईट्र का स्क्रिनियमन कंपित करदिया और शोकनात (दुम्मादिक ) निन्हेंनि शीवरी नष्ट करदिय और पाप रूप अंभकारक क्षप कर नेवारा निनका सामिद और प्रयुप्त निर्मेत तायो गिरे हुए पाल ऐसा है दर्शन निन्हों हा अपना मनुस्तरोम पालेश गिप्त के एसा है बुद्धि निनकी ( अपनि पेस पोर नामें पृष्ठि क्षित कर्म हि निम्मे क्या तक गिर नावें पर हाम्पेस निन्न है हैसमें कर कर और एकारवा अन्द है। १४॥ ें सान्वय सं॰ टी॰ भाषाटीकासहित । (१९)

ें और अंतुरंपार तथा विसर्गादिको गणना चित्रभंगके दिये ना होती हैं जो नीचे हारकंत्र चित्रसे प्रयट होता है ।

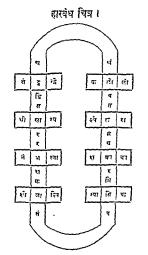

(२०) याग्भडालंकार-परि०१.

प्रचंडवल निष्काम प्रकाशितमहागम॥ भावतत्त्वनिधे देव भालमत्राहतं तव॥ २५॥

टीका-हे प्रचंडवल हे निष्काम हे प्रकाशितमहा-गम हे भावतत्त्वनिधे हे देव अत्र तव भालम् अद्धंतम् इत्यन्वयः ॥ प्रचंडं वलं यस्य तत्संवीधनं निष्काम निर्गतः कामो यस्मात् प्रकाशितमहागम प्रकाशितः महान् आगमः शास्त्रं येन भावतत्त्वनिधे भावानां समस्तपदार्थानां तत्त्वम् तस्य निधिः तत्संबुद्धी भालं मस्तकं (भालमत्राद्धुता इति वा क्रचित् पाटः तत्र तव भा कांतिः अद्भुता अलम् इति ॥ २५॥

अर्थ-हे भवंडवरुयुक्त कामरहित हे महत् शास्त्रोंके प्रका-शित फरनेवार्ट हे समस्तपदार्थोंके तत्वके निधान देव इस संसा-रमें आपका मस्तक अहतहै यह रुत्रवंच है इसमें वकार कार

का अभेद है ॥ २५॥



विनयात्त्वां स्तुवे वीर विनतित्रिदरीश्वर २६ टीका-दे भवकाननमत्तेभ हे भयमायातमः असे हें बीर हे त्रिदरीश्वर अहं विनयात् त्वां स्तुवे इत्यन्त्रयः॥ भव एव काननं भवकाननं तत्र मत्तः इभः मातंगः तत्सवीयनम् । तमश्र प्रभा च तमः प्रभे मायायातमः प्रभे मायातमः प्रभे भये मायातमः प्रभे येन स स्त्र मायातमः प्रभे भये मायातमः प्रभे येन स स्त्र मायातमः प्रभः तत्सं वोयनम् विनतः विद्रोश्वरः य-स्मिन् यत्समीपे तत्सं वोयनं विनता विद्रोश्वर विनयात् नर्मो भावात त्वां स्तुवे स्तुवनं कुवें अहमिति शेषः॥ २६॥ अर्थ-हें संसार रूप वनके मतवाल मार्तगरूप हे मापाक अंधकार ओर चमकक नष्टकरने वाले हे इंद्र करके वंदित हे देव (में) विनयप्रवंक आपकी स्तृति करताई यह भी छत्रवंध चित्र हे हसमें भी बकार वकारका अभेद हे हम छत्रवंधका चित्र पहले छत्र रूपमें लिखकर भी दिखानुके हें उसी भात इसे जाता। ॥ २६॥

अधीत्य शास्त्राण्यभियोगयोगादभ्यास व-इयार्थपदप्रपंचः॥ तंतं विदित्वा समयं क-वीनां मनःप्रसत्तौ कवितां विदृध्यात॥२७॥

टीका--अभ्यासवश्यार्थपदप्रपञ्चः (कविः )शा-

स्त्राणि अधीत्य कवीनां तंतं समयं विदित्वा मनःप्रसत्ती अभियोगयोगात् कवितां विदृध्यात् इत्यन्वयः ॥ अर्थानां पदानां च प्रपंचः अर्थपदप्रपंचः
अभ्यासेन वश्यः अर्थपदप्रपंचः यस्य एवंभूतः कविः
शास्त्राणि व्याकरणकोशकाव्याळंकारादीनि कवीनां
तंतं समयं प्राचीनानां पूर्वोक्तवक्ष्यमाणादिकं सिद्धांतम्
अभियोगयोगात् विळक्षणद्शेनादियोगात् अथवा
अभिनिवेशवशात् मनःयसत्ताः मनसः प्रसन्नतायां
कवितां विदृध्यात श्रीकादिरचनां कृषात्॥ २७॥

अर्थ-अर्थो और वदोका प्रवेच अन्यागयत होतया है निसरे देमा कवि व्याकरण उदार्थकारादि हारमेंको पट्टकर और प्रार्चान विचेषेक पूर्वोक निदान्तीको जानकर ( समझक्र) प्रवर्दा प्रमानको समय विवशण दर्शन अवगादिक संयोगमे तद्दकुर स्ट्रुनिंस खोत्रादिकी रचना करें ॥ २०॥

# हितीयपरिच्छेदः।

संस्कृतं प्राकृतं तस्यापश्रंशो भृतमापि-तम् ॥इति भापाश्चतस्रोपि यांति काव्य-स्य कायताम् ॥ १ ॥

टीका-संस्कृतं प्राकृतं तस्य अपभंशः भृतभाषितम् इति चतम्रः अपि भाषाः काव्यस्य कायतां यांति इत्य न्त्रयः ॥ काव्यस्य कायतां काव्यांगतां यातीति॥१ ॥

अर्थ-संस्कृत और प्राकृत और उसका अपखंश और मृतभाषा ये चारों भाषा काश्यका अंग होसक्तींहैं इन चारीमें पान्य रचना होसकी है।। रेग संस्कृतं स्वर्गिणां भाषा शब्दशास्त्रेषु निः

श्चिता ॥ प्राकृतं तज्जं तत्त्वल्यं देश्या-दिकमनेकधा ॥ २ ॥ टीका-संस्कृतं शब्दशास्त्रेषु निश्चिता स्वर्गिणां

भाषा प्राकृतं तनं तत्तुल्यम् अनेकधा देश्यादिकम् इत्यन्वयः ॥ शब्दशास्त्रेषु च्याकरणादिषु निश्चिता निश्चितरूपा स्वर्गिणां देवानां भाषा प्राप्टतं प्रकृतेः संस्कृतात समझते तन्ने संस्कृतजं तत्त्वस्यं तदऋषं

अनेकथा देश्यादिकं मागधं महाराष्ट्रियम् इत्यादि॥ २॥ अर्थ-प्यायरणादि शन्दशायसे निधित अर्थात् नियमवद्य

संरकृत देवताओंकी भाषा है अपांत् न्याकरण शाम्बसे संस्कार

(२४) वाग्भटालंकार-परि० २.

कोड्डर देवताओंकी भाषा संस्कृत कहलाती हे और उस संस्कृत से ही निकली डुई और उसके तुस्य अनेक देशोंमें अनेक रूपकी पाकृत भाषा डुई जैसे मागधी पाकृत, महाराष्ट्री पाकृत इत्यादि अनेकदेशभेदसे अनेक प्रकारकी पाकृत डुई ॥ २ ॥

अपभ्रंशस्तु यच्छुद्धं तत्तद्देशेषु भापितम्॥ यद्भेतरुच्यते किंचित्तद्दोतिकमिति समृतम् ॥ ३॥

टीका-यत तत्तदेशेषु शुद्धं भाषितं तत् अपभंशः । यत् किनिय् भूतः उच्यते तत् भीतिकम् इति स्पृतम् इन्यन्तमः ॥ तत्तदेशेषु यतनववनदिषु शुद्धं तत्तदीत्या

इस्येन्तरः ॥ तत्तहेशेषु यत्तववंगदिषु शुद्धं तत्त्वीत्या ए । शुद्धम् अपभशः अपभ्रंश्येत अधमदेतुत्वा पत्यते अनेन इस्यपश्रंशः माधुशव्यभित्रे अपश्वेत् यज्ञादी तत्क्रयतेन पापश्वेत्वात (इति शब्दग्तोममहानिधिः ) ८ अथ्या "यद्शुद्धमपश्रंशः" इति पाश्चेत्रं केनित्य-

टर्नि तत्र पत्र अँग्रहं तत्तेदेशेषु मापितं तत् अपभंतः

८ दें। जन्मा र इस् भारक्षा करन हुनस्म मात्रा पुनाना हुगा। १ ज्या । यरद्वद्रभारक्षाः प्राप्त पादीरा हुम्मा हुने इंग्ला क्वे इर्ग्ट हुन्स सम्हन्सा नसे रिमइस्ट अगुद्रभाता देव्योंने को जन्मे सुनी इस अगनेश करते दें तीर संपुत्रता अन्तव्य समस्य ) और हो बेर्ड शुद्रभाती सनुष्य स्पर्यकरित भाषा षोटने रूपे उसे भीतिक कहते हैं अथवा भूत (देवयोनि ) रासस यस पिशायादिको भाषा भूतभाषा कहराती है ॥ ३ ॥

छंदोनिवद्धमच्छंद इति तहाबायं हिथा॥ पद्ममार्चे तदन्यच गर्चे मिश्रं च तब्यम्रशः॥

टीका-छंदोनियद्भ अच्छंदः इति तत् द्विधा बाङ्म यं (तत्र) आधं पद्मं तदन्यच गद्यं तद्दमं मिश्रम् इत्य-न्वयः ॥ अच्छंदः छंदोरिहतं बाङ्मयं काव्यं भाषा-मात्रं वा आद्यं छंदोनियद्धं पद्मं तदन्यच छंदोरिहतं गद्मं तदद्वयं पद्मगद्यात्मकं मिश्रम्॥ ४॥

अपं-छदबद तया छंदाहित इस प्रकार काव्य (या भाषा मात्र) के दो भेद हैं उनमें से छंदबद (श्लेकबद ) को पद और छंदरहितको गद्य कहतेहें तथा निसमें गद्य पद्य दोनों हों उसको मिश्र (मिश्रित ) कहते हैं ॥ ४॥

अहुप्टमेव तत्कीत्त्यें स्वर्गसोपानपंकये ॥ परिहार्यानतो दोपाँस्तानेवादी प्रचक्ष्महे ॥ ॥ ५ ॥ अनर्थकं श्रुतिकटु व्याहतायम लक्षणम् ॥ स्वसंकेतप्रक्रसार्थमप्रसिद्धमस म्मतम् ॥ ६ ॥ ग्राम्यं यच प्रजायेत पदं तन्न प्रयुज्यते॥कचिदिष्टा च विद्वद्भिरेपा मप्यपदोषता ॥ ७ ॥ टीका-तत् अदुष्टम् एव कीत्त्यें स्वर्गसोपानपंक्तये (भवति इति शेषः ) अतः तान् परिहाय्यांन् दोपान् आदी एव प्रचक्ष्महे इत्यन्वयः ॥ तत् काव्यम् अदुष्टं दोपरहितं कीर्त्ये इह यशसे परव च स्वर्गसोपानपंक्तये परिहार्थ्यान् परित्याज्यान् ॥ ६ ॥ अनर्थकम् इत्यादि पदेदोंपाणां गणना एव कथिता तेषां पार्थक्येन लक्ष णानि सोदाहरणानि चात्रे वक्ष्यते किष्वत् निद्रद्विः एषां दोपाणाम् अपदोपता निद्रोंपता च इष्टा तज्ञाह "इतिहासपुराणादा देवतानां नुती स्तुती शब्दालंकारके चापं दोपाणाम् अनर्थ-कादीनामापि निद्रोंपता ॥ ६ ॥ ७ ॥

अर्थ-पद गयपयात्मक काच्य दोषोस रहित स्वागानेसे संसारमें कीर्ति दता है और परलोकमें स्वर्गमितिका हेतु होताँहै इसमें जो त्याज्य दोष हैं उन्हींको पहले वर्णन करते हैं॥ भाषे दोष इसमें कार्रासें रे अन्यंक. रे श्वितकहक, रेब्याहनार्थ, ४ अलक्षण, ५ स्वर्मे स्तप्नकृतार्थ, ६ अवसिद्ध, ७ अमंमत, ८ आम्य, जो प्र इनका प्रयोग इस पकार य ८ शान्द दोष है यिद्यानीन कहीं इन देखोंकी निदींबना भी मानी है जहां इनकी निदींबता मानी है ये इसवकार है हि इनिहास पुराणादिक और देखताओंकी स्तुति तथा नमन तथा नियादिक हान्दालंकार और आर्थ (अपि मोक वाक्य ) इनते स्वानीर्थ यान्ददीय ही ती भी इनका विशेष इस्व नहीं समजना चाहिये इन सप अनर्थकादिक दोषोंके जोने हैं ॥ ६ ॥ ७॥

(२७)

#### अनर्थक ।

### प्रस्तुतेऽतुपयुक्तं यत्तदनर्थकमुच्यते ॥ यथा विनायकं वेदे लंबोदरमहं हि तु॥८॥

टीका-यत् प्रस्तुने अनुपयुक्तंतत् अनर्थकम् उच्यते यथा लंबोदरं हि तु विनायकम् अहं वेदे इत्यन्वयः ॥ प्रस्तुते स्तवनकृते अनुपयुक्तं स्तुतिविक्त्वं निरर्थकम् योग्यं वा-तत अनर्थकं नाम दोषः यथा विनाय-कस्य स्तुतिविषये लंबोदरामिति विशेषणं स्तुतिविक्त्वं तथा च हि तु पदद्वयं निरर्थकम् ॥ ८ ॥

अर्थ-जो द्वितमें स्तुतिक विरुद्ध ( निदासुनक) पद आगाथे अववा निर्धक पद आगोथ तो उसे "अनर्थक" दांप कहते हैं जैसे में रुचे पेटवाले गणेशगीको चंदना करता हूं इसमें गणेश-जीके पंदना करनेमें रुचे पेटवाले देसा विशेषण स्तुतिक विरुद्ध है तथा हि और तु अन्यव निरंबक हैं॥ ८॥

(उदाहरण) दोहा-अनुपयुक्त जो स्तुतिविषे, होत अनर्पक सोह । नमन कहं गणनापको छवपेटयुत ओह ॥

#### श्रुतिकरुक ।

निष्ठराक्षरमत्यंतं बुधैः श्रुतिकदुः स्मृतम् ॥ एकाग्रमनसा मन्ये स्रष्ट्रेयं निर्मिता यथा९॥

दीका-अत्यंतं निष्टुराक्षरं बुधैः श्रुतिकटु स्मृतं यथा स्रष्टा स्यमेकाममनसां निर्मिता (अदम् इति ) मन्ये



डपकोर रतः एव अत्र भूतलोपकृती पदे भूतानां प्राणिनां लोपः नाशः भूतलोपः तस्य कृती करणे रतः इति इष्टार्थस्य वाधकार्यातरदर्शनात् व्याहतार्थ भवति ॥ १०॥

यथा हे भूपाल त्वं भूतलोपकृती भूतलस्य उपकृती

भवति ॥ १० ॥ अपं-नहां पांतितापंसं विस्तात हुसरा अपं भी मणाशित हो ता टमं प्याहतापं दांप बहते हें नैसे हे भूपाट तुमभूतत्यापकृतिमं रत हो अपात भतत्था टपकृति (टपकार ) में रत हो यही

भूनलोपकृति इस पदमें भूतल्या तपकृतिक सिवाय भूते लोप कृति अपात माणियांका नास करना पेसा विरुद्ध अर्थ भी मका-कित होता है इससे प्यादतार्थ दोष हुवा ॥ १०॥ ( टराहरूण) टोहा-प्यादतार्थ अर्दे दणका, वापक अर्थ

( टदाहरण ) दोहा-स्पाहतार्थ अहँ इष्टका, वाधक अर्थ एक्काप । भूतलोपकारी नुपति तुम सवते अधिकाय ॥

अल्झण ।

शब्दशास्त्रविरुद्धं यत्त्वलक्षणसुच्यते ॥ मानिनीमानदलनो ययदुर्विजयत्यसी ११ दोका-यत् शब्दशास्त्रविरुद्धं तत्अलक्षणम् उच्यते

यथा मानिनीमानद्रलनः असी हंदुः विजयति इत्य-न्वयः ॥ शब्दशास्त्रविरुद्धं व्याकरण विरुद्धं मानिनी मानदलनः माननीनौं मानवतीनों छुंदरीणौं मानस्य दलनः विध्वंसकः इंदुश्रंद्रमाः अत्र विजयति इति वि

द्रुवनः विध्वंसकः इंदुर्श्वद्रमाः अत्र विजयति इति वि पृशंत् जयते धातोरात्मनपदानुशासनात् परस्मपद

प्रवात् जयतः चातारात्मनपदानुशासनात् परस्म। प्रयागा व्याकरणविरुद्धस्तस्माद्रस्त्रमम् ॥ ११ ॥ इत्यन्वयः ॥ निप्नुरं कठोरं यदशरं निप्नुराशरं अथवा अत्यंतं निष्नुरम् अक्षरं यत्र तत् श्रुतिकट्ट कर्णकटुकं श्रवणकटुकं वा एकाश्रमनसा एकाश्रेण मनसा सप्ना विधात्रा इयं छुंदरी यत्र अत्यंतं निष्नुराशरं तत् श्रुति कटुकं नाम दूपणं यथा इयं छुंदरी सप्ना एकाश्रमनसा निर्मिता अत्र सप्ना अत्यंतं निष्नुराशरं ( एतद्पणं वि-रोपतया शृंगाररसे करुणारसे च वर्जनीयं न तु वीररसे रोदरसे च ॥ ९ ॥

अर्थ-जहां अत्यंत कटेर शब्द (शृंगारादिके वर्णनेंमें ) है। उसे विद्वान श्रुतिकड या कर्णकडुक दोष कहतेहैं जैसे यह सुंदरी 'स्रष्टा' अर्थाव विधातान एकाम्रचित्त होकर ही बनाईहे में ऐसा जानताहूं इसमें खट्टा शब्द अत्यंत कटोर है।। ९॥ ( उदाहरण देंहा ) अति कटोर जहुँ वर्ण हो, कर्णकडुक तिहि

( उदाहरण दोहा / आत कठार नह वर्ण हो, क्लकडुक तिहि नान । मुक्तासे माणिक भई दाष्ट्रा चोर्चे पान ॥ यह भुतिकडुक दोप श्रृंगार रसोंभे दृषित है बीररीद्रादिमें दृषित नहीं ।

व्याहतार्थं यदिष्टार्थवाधकार्थांतराश्रयम् ॥ रतस्त्वमेव भृपाठं भृतलोपकृतो यथा १०

टीका-न्यत् इष्टार्थनाथकार्थातराश्रयम् ( तत् ) व्याहतार्थम् । यथा हे भ्रुपाल त्वं भ्रुतलोपकृतो एव रतः इत्यन्वयः ॥ इष्टार्थस्य बांछितार्थस्य यत् वाध-कार्थातरम् तदाश्रयम् यत्र बांछितार्थस्य बाधकम् अर्थान्तराश्रयं दृश्यते तत्त व्याहतार्थं दूपणं भवति यथा हे भूपाल ह्वं भृतलोपकृती। भूतलस्य। उपक्रती उपकार रतः एव अत्र भूतलोपकृती पदे भूतानां प्राणिनां स्टोपः नाशः भूतलोपः तस्य कृती करणे रतः इति इष्टार्थस्य वाधकार्थातग्दर्शनात् व्याइतार्थ

भवति ॥ १०॥

अर्थ-जटां पांडितार्थसे पिपरीत इसरा अर्थ भी मकाशित हो ती उसे प्याहतार्थ दीष कहते हैं जैसे है भूपाल तुम भूतलीपकृतिमें रत हो अपाद भृतलको उपकृति ( उपकार ) में रत हो यहाँ भूतलोपकृति इस पदमें भूतलकी उपकृतिके सियाप भूते लोप कृति अयांत् प्राणियांका नाहा करना ऐसा विरुद्ध अर्थ भी प्रका-शित होता है इससे प्याहतार्थ दोप हुवा ॥ १० ॥

( टदाहरण ) दोहा-ध्याहतार्थ गर्हे इष्टका, यापक अर्थ स्याप । भूतलापकारी नृपति तुम सवते अधिकाय ॥

अस्थ्रण ।

शब्दशास्त्रविरुद्धं यत्तदलक्षणमुच्युते ॥ मानिनीमानदलनो यथेंद्रविजयत्यसी ११

टीका-यत शब्दशास्त्रविरुद्धं तत् अलक्षणम् उच्यते यथा मानिनीमानदलनः असी इंदुः विजयति इत्य-न्वयः ॥ शब्दशास्त्रविरुद्धं ब्याकरणं विरुद्धं मानिनी मानद्रुनः माननीनां मानवतीनां सुंदरीणां मानस्य दलनः विध्वंसकः इंदुश्रंद्रमाः अत्र विजयति इति वि

पूर्वात् जयते धातोरात्मनेषदानुशासनात् परस्मेषद प्रयागो व्याकरणविरुद्धस्तरमादलक्षणम् ॥ ११ ॥

#### असंमत ।

## शक्तमप्यर्थमाख्यातुं यन्न सर्वत्र संमतम्॥ असंमतं तमोंभोजं क्षालयंत्यंशवो रवेः१४

टीका-अर्थम् आख्यातुं शक्तमपि यत् सर्वत्र न संमतं (तत्) असंमतम् (यथा) रवेः अंशवः तमों-भोजं क्षाल्यंति इत्यन्वयः ॥ तमोंभोजं तमसः अंभोजं पंकम् अथवा तमः एव अंभोजम् अंशवः किरणाः रवेः अंशवः तमोंभोजं क्षाल्यंति इत्यव अंभोजशन्दः अंभसोजातत्वात् कमल्कर्दमादी वर्तते अपि परं च योगरूढत्वेन कमल्ले एव स्थितः ॥ १९६॥

पैकार्थे यहणत्वादसंमतं नाम दूषणम् ॥ १८ ॥ अपं-जो अपेके कहनेमें समयं भी हो पर वह पद सर्वत्र संमत नहीं हो तो उसे असंमत दोष कहते हैं जैसे सूर्वका किरण' तमोंभान अर्थात अंपकार रूप बीचडको थी (सावका)

तमोंभोन अर्पात् अंपकार रूप बीचड्डको थी (सापकर) सर्काई अंभोन पदका अर्थ जलसे पेदा होने पाले कमल कीचड़ रीवाल आदि सभी होसकेंड्र परंतु योगक्ष्वित्व करके अंभोन पदका अर्थ कमल ही सुरुपतासे होताहै कीचड़ आदि नहीं होते और पटा अंभोन पदका अर्थ कीचड़ है इसीसे अर्थमत

दाप हवा ॥ १४ ॥

्रित द्वरा ॥ २० ॥ ( उदाहरण ) देहा-योगरुटि पर्दमं नही, अर्थ योगयशहोष! दोष जसंमत सोयथा, जोट ॲंगररार सोष ॥

वाय असमार सायपार आहे जगरसासाय । प्रमंगवद्यायहाँ पर हम स्टी आदि शान्त्रिक शक्तियोंका वर्णन करते हैं वह शान्त्रिक शक्ति मंक्षेत्रमें तीन मुकारकी होतीहै (१) राई (२) याँगिक (३) योगरुडि देग्रो साहित्यसार छोक "सापुनन्त्रिविधारुडियोगतन्मिभभेदतः । समुदायेकशक्तिर्पा सेव रूटियंचाशियः १ योगो चयनमात्रस्य हातिःयंद्रत्यबोधकः सभयोः शंकरी योगरुडिः नारायणी यथा रे साहित्य शास्त्रके अनुसार शान्दिक शक्ति ६ मकारकी होतीहै जैसे रुद्धि, यीगिक, तन्मिश्र अर्थात् योगरुडि टनमेंसे की धादुमत्यपादिके आश्रम न होकर केवल समदायके आध्यसे अर्थ प्रकाश कर जैसे शिव अथवा भाषामें गाडी जो गाडी हुई न होकर उसके विवर्रात चलने षाली होकर गाडी कहलाती है इसे रूडि कहतेहैं ॥ और जो अवनय ( पदोंके दुकड़े अथवा धातुम्रत्यपादि ) के आश्रयसे अर्थ मकाश परे इसे योग अर्थात् यौगिक कहतेहैं जैसे मबीधक या पाउक पढ़ाने बाला अर्पात् जो पढ़ाताही वही पाउक कहलाता है ॥ तीसरे पोगरुदि उसे फहतेंहें जिसमें दोनींक आश्रपसे अर्थ मकाश हो अर्थात दकडोंसे या धात मत्ययादिसे अर्थ मकाश होकर भी एक ही पदार्थमें नियत रहे जैसे नारायण अथवा अंभीन अंभीनका अर्थ जलसे पदा होने वाले कमल कीचड शिवाल आदि पई हो सकेंद्रें ती भी जलसे पैदा होने वाले एक मात्र कमल ही को मुख्यतासे अंभोग बहते हैं कीचड़ आदिका अंभोन नहीं यहतेहैं ॥ १४॥

यद्यत्रातुचितं तदि तत्र ग्राम्यं स्पृतं यथा॥ छादयिता सुरान्युष्पेः पुरो धान्यं क्षिपाम्यहम् ॥ १५ ॥

टीका-यत् यत्र अञ्चितं तत् तत्र माम्यं स्पृतम् यथा अहम् सुरान् पुष्पः छादयित्वा पुरः धान्यं (३४) वाग्भटालंकार-परि० २,

क्षिपामि इत्यन्वयः ॥ छाद्यित्वा संपूज्य पुरः अग्रतः धान्यं क्षिपामि अक्षतं समपेयामि अत्र पुप्पः छादः यित्वा धान्यं क्षिपामि च ग्राम्यं पदम् ॥ १६ ॥

अर्थ-जहां जो कोई अनुचित अयुक्त ग्रामीण पद हो तो दसं ग्राम्पपद ( ग्राम्पपद मन्नुक्ति नाम ) दोष कहतेई जिसे भें देवताओंको पुत्यांसे दककर टनकं आगे धान्य बसरताई यहां पुत्योंसे प्रना करनेकी जगह दककर और असत समर्पण वर-नेकी जगह धान्य बसरना ग्राम्य पद है इसीसे ग्राम्पपदमयुक्ति नाम दपण हुए। ॥ १५॥

्रीन क्ष्म ॥ १८६॥ (उदाहरण)दोहा-नागर कवि जो ग्राम्पपद, युक्त करे नार्ह ठीक । जिमि विशास मासादमें न स्त्रु आवरातीक॥ अथ वाक्यदोप ।

पदात्मकलाद्वाक्यस्य तद्दोपाः संतिशा व्दिकाः ॥ अपदस्थास्तु ये वाक्यदोपा स्तान्त्रूमहेऽधना ॥ १६ ॥

टीका-नाक्यस्य पदात्मकत्वात् तद्दोपाः शाब्दि-काः संति तु अपदस्था ये वाक्यदोपाः तान् अधुना ब्रूमहे इत्यन्वयः ॥ तद्दोपाः उक्तदोपाः तद्दोपाः संति शाब्दिका इत्यत्र तद्दोपाः संति तत्र हि इति वा पाठां-तरः अपदस्थाः पदाश्रयेण न स्थिताः इत्यर्थः ॥१६॥

अर्थ-चाक्यके पदोंमें होनेसे जो दोप पीछे कहे गयेहें वे शान्दिक अर्थात् शब्ददोप अयवा पददोप हैं और जो पदमात्रके आभप नहीं होकर बाक्यके आश्रम दोप होतेहैं उन्हें अब अगाड़ी वर्णन फरते हैं ॥ १६॥

खंडितं व्यस्तसंबंधमसंमितमपक्रमम् ॥ छंदोरीतियतिभ्रष्टं दृष्टवाक्यमसिकः यम् ॥ १७ ॥

टीका-खंडितम् इत्यादि पदेः वाक्यदोपाणां गणना एव कृता । रुफुटान्वयः । छंदोरीतियतिभ्रष्टम् इति छंदोभ्रष्टं रीतिभ्रष्टं यतिभ्रष्टम् इति दोपत्रयम् ॥ १० ॥

अपँ-चाक्यदोष इस प्रवारसेंहें कि १ रांडित, २ व्यरतसंबंध, १ असंभित, ४ अपनम, ५ छंदोक्षष्ट, ६रीतिश्रष्ट, ध्यतिष्रष्ट, ८ दुष्ट्याक्य, अर्थात दुषितवाक्य, ९ असत्विद्या इनके एक्षण और दुरु हुए यथात्रम आगाडी एटते हैं ॥ १७ ॥

खंडितदोप ।

वाक्यान्तरप्रवेशेन विच्छिन्नं खंडितं मृतम् । यथा पातु सदा स्वामी यमिद्रः,स्तोति वो जिनः॥ १८॥

टीका-चाक्यान्तरप्रवेशेन ( यत् ) विच्छित्रं (तत्) खंडितं मतम् यथा यम् इंद्रस्तीति ( स ) जिनः स्वामी सदा वः पातु इत्यन्वयः ॥ अत्र जिनः स्वामी सदा वः पातु इति वाक्यं यमिद्रः स्तीति इति वाक्यांतरप्रवे-शेन विच्छित्रं भवति अतः खंडितं नाम दोपः॥ १८॥ होनाये ती उसे खंडित दोप कहतेहैं जैसे यह जिनस्वामी. निनकी इन्द्र स्तुति करता है सदा तुम्हारी रक्षा करो यहाँ वह जिन स्वामी सदा तुम्हारी रक्षा करों के बीचमें जिनकी इन्द स्तृति करता है वाक्यांतर आजानेस खंडित नाम वाक्यदीप

अर्थ-नो वाक्य इसरे वाक्यांतरके बीचमें आजाने से विच्छित्र

हवा। १८॥ ( उदाहरण ) दोहा-वाक्यांतरसे वाक्यों, खंडित देंग वखान । जिन जिनकी स्तृति सर करें करो सदा कल्पान ॥ व्यस्तसंबंध ।

संवंधिपददूरत्वे व्यस्तसंवंधमुच्यते ॥ यथाद्यः संपदं ज्ञाता देयात्तत्त्वानि वीऽ र्हताम् ॥ १९ ॥

टीका-पूर्वार्द्धस्यान्वयः सरलः ॥ यथा अर्हता । माद्यः तत्त्वानि ज्ञाता वः संपदं देयात इत्यत्तरार्द्धस्या न्वयः ॥ अत्र अईताम् आद्य इत्यादिसंबंधिपददूरत्वे

सति व्यस्तसंबंधनामकं दूपणं भवति ॥ १९॥ अर्थ-जहां सर्वधिपद दूर होताँदे उसे व्यस्तसंबंध नामक देाप कहते हैं जैसे अईतोंमें तत्त्योंकी जानने वाले अपभ-देवनी आपकी संपत्ति दी यहाँ आधका संवंधिपद अहंताम हर होनेसे व्यस्तर्सवैध नामक वाक्यदेश द्ववा ॥ १९॥

( टदाइरण ) दोहा-संबंधी पद दूरते, होत व्यस्तसंबंध ।

भवको दीनद्रपाल मधु कब काटोंगे फंध H

शब्दार्थे। यत्र न तुलाविधृताविव सं-

मतो । तदसंमितामित्याहुर्वाक्यं वाक्य-विदो यथा ॥ २० ॥ मानसोकः पतद्यान देवासनविलोचनः । तमोरिषुविपक्षारि-

प्रियां दिशतु वो जिनः॥ २१॥ टीका-यत्र शब्दार्थी तुलाविधृती इव न संमिती तत्

वाक्यं वाक्यविदः असंभितम् इति आहुः इत्यन्वयः ॥ तुलाविधृतौ तुलायां संस्थापिती इव यथा पदस्य अभिमेण सह संबंधः ॥ २० ॥ यथा मानसीकः

पतद्यानदेवासनविलोचनः जिनः तमोरिपुविपक्षारि-प्रियां वः दिशतः इत्यन्वयः ॥ मानसीकः पतद्यान-देवासनविलोचनः मानसं नामकं सरः तदेव औकः स्थानं यस्य स मानसीका हंसः मानसीकाः चासी

पतत् पशी च मानसीकः पतत् स एव यानं यस्य स मानसीकःपतद्यानः स एव देवः मानसीकःपतद्यान देवः ब्रह्मा तस्य आसनं कमलं तद्वत लोचनं यस्य स मानसीकःपतद्यानदेवासनविलोचनः तमोरिप्रविप-शारित्रियां तमसो रिषुः तमोरिषुः सूर्यः तस्य विपशो

राहुः तस्य अरिः विष्णुः तस्य विया रुक्ष्मीः तांतमो-रिपुविपक्षारिष्रियाम्। अत्र शब्दास्तु बहवः अर्थः स्वरूप एव अतः न शब्दार्थयोः तुलाविघृतयोरिव माने साम्यं एतस्मादेव असंमितनामकं वाक्यदूपणम् ॥ २९ ॥

अर्थ-जहां शब्द और अर्थ तराज्ये तुछं जेसे ठीक नहीं हों तो वाक्य विदान पंडित डसे असीमत दोप फदते हैं (बार्फ अक्षर स्वल्य होकर अर्थ अधिक होना तो श्रेष्ठ होताहें परंतु अक्षर अधिक होकर अर्थ स्वल्य होना दूषित है)॥ २०॥ जैसे जिन भगवान आपको तमीरिपुविपक्षारिप्रिया अर्था हरकों दो इसमें तमीरिपुविपक्षारिप्रियाल अर्थ छक्षी इसमकार हुना शित तम अन्धकार इसका रिपु सूर्य सुर्यका विपक्षी राहु राहुका और शत्रु विष्णु विष्णुकी प्रियाण हुई इसी मकार मानसीकः पतद्यान देवासनिवलोचनका अर्थ जिन होकर विशेषण हुवा कि मानस-मानसरीवर है ओक स्थान जिस पक्षीका सो हंस वह हंस छै बाहुन जिस देवका सी बहा। उस बह्माका आसन कमल, फमल जैसे हैं विलोचन जिनके एसे जिन भगवान यहां मानसीकः पतद्यानदेवासनिवलीचन और कमीरिपुविपक्षारिप्रिया इन्पदेसे पत्रु विह्नोचन निक्र किर्मन करनेसे स्वल्य निकलतेहँ इससे असंगित दोप हुवा॥ २१॥

असंमित दोप हुवा ॥ २१ ॥ ( असंमितलक्षण )दोहा~शब्द अर्थ जहँ बाक्यमें, तुले न होय

समान । झन्द बहुत अरु अर्थ छष्टु ताहि असमित जान ॥ ( टदाहरण-अन्यकविका ) दोहा-अनासहेळी तासु रिषु ताजननी भरतार । ताके सुतके मित्रको भनिषे बारम्बार ॥

अपक्रम ।

अपक्रमं भवेद्यत्र प्रसिद्धकमलंघनम् ॥ यथा भुक्ता कृतस्रानो गुरून्देवांश्च वं-दते ॥ २२ ॥ धेका-पत्र प्रसिद्धम्मलंपनम् भवेत (तत् )अप् समम् यथा भुका कृतस्त्रानः गुरुत च देवात् वंदते स्त्रम्ययः ॥ प्रसिद्धस्य कमस्य लंघनं प्रसिद्धकमलं पत्तम् अत्र भुक्ता स्नानकरणं तत्पश्चात् गुरुणां देवानां च वंदनम् इति न प्रसिद्धकमः किंतु स्नानानंतरं गुरुदेवा दीनां वंदनं तत्पश्चात् भोजनमिति प्रसिद्धः कमः तर्ल घनादेव अपक्रमं नाम दूषणम् ॥ २२ ॥

पत्ती पदन तर्पवाचि भाजनीमात प्रसिद्धः क्रमः तक्ष्य पत्तीदेष अप्यक्तमं नाम दूषणम् ॥ २२ ॥ अपं-नात वार्ष्यंभ मसिद्ध क्रमण दक्ष्यन हाँ उमे अपक्रम पार्थ्यदेष पहतेदें नीते क्रिगोने भोजनकरण व्यानिक्या और फिर पूर्व और देवताओं पार्थदेन पत्ती वर्षः मसिद्धम्य भवत् है कि वृद्धेक्ष्यान पराना क्षित्र मोजन प्राना पराना क्रित्र गुरुदेव्यदिष्यं चंदना पराना क्षित्र मोजन प्राना पराना क्षित्र गुरुदेव्यदिष्यं चंदना पराना क्षित्र मोजन प्राना परानु यहाँ पहले भोजन क्षित्र व्यान क्षित् गुरु देवादिवंदना होनेसं ही अपक्षम होनया॥ २२ ॥

(उदाहरणदीहा )कम मसिद्ध छंपन किये, होत अपक्रम जाय। तिलक किये न्हाये पिया पीटे पर्टेंग विद्याय ॥

#### छंदोभर ।

छंदःशास्त्रविरुद्धं यच्छंदोभ्रप्टं हि तद्यथा ॥ स जयति जिनपतिः परच्रह्ममहानिधिः २३

टीका-यत छंदःशास्त्रविरुद्धं तत् छंदोधष्टं दि यथा स परब्रह्म महानिधिः जिनपतिः जयति इत्य-न्वयः ॥ छंदःशास्त्रेण विरुद्धं छंदःशास्त्रविरुद्धं परं च तत् त्रह्म च परत्रह्म परमात्मा स एव महानिधिः परत्रह्ममहानिधिः छंद्रोभ्रष्टरतं पद्यवाक्ये छंद्रोवहे एव संभवति यथा स जयित जिनपतिः अत्र छोके पछं गुरु ज्ञेयमित्यवष्टुष्छंदोलक्षणवेपरीत्यात् छंद्रोभष्ट त्वमेव ॥ २३॥

अर्थ-ने। प्यात्मक वाक्य छंद्शास्त्रसे विरुद्ध हो। उसे। छंदो-भ्रष्ट कहतेई नीसे वे प्रवास महानिधि नित्तपति नयसो मात हो। यहां स नपति नित्तपति अनुषुष्ठ श्लोक्का पद है। और अनुष्ठुष् के स्क्षणोंसे विरुद्धे अनुष्ठुष्के स्क्षण ये हैं कि "श्लोक पर्ध गुरु के स्क्षणोंसे विरुद्धे अनुष्ठुष्के स्क्षण ये हैं कि "श्लोक पर्ध गुरु कैयं सर्वेत्र स्प्रु पंचमम् इत्यादि॥ २३॥

( उदाइरण ) दोहा-छंदोघष्ट जो पयमें,छंदरीति विनरीत । योना कंपल कुम बिन, सभीको सतावे शीत ॥ दोहेक मयम और तीमर नरणमें १३ मात्राहोती हैं और दुसर चीथे पदमें ११

मात्रा पदी श्रीयेमें मात्रा चडनेस छंदीश्रष्ट हुया ॥

#### रीतिभर ।

रीतिश्रप्टमनिर्वाहो यत्र रीतेर्भवेद्यथा ॥ जिनो जयति स श्रीमानिंद्राद्यमर्खं दितः॥ २२॥

टीका-यत्र गितः अनिवादी भवेत् (तत् ) गीति भ्रष्टम यथा स इंद्राद्यमरवेदितः श्रीमात् जिनः जयति इत्यन्त्रयः॥ इंद्राद्यमरवेदितः इंद्रादिगिः अमरेः देवः वेदितः यत्र गाडी वदमीत्यादिरीतीनी पूर्वोपरतया निर्पातः न भवत तद्दा गीत्रभएं बाहुरुवेन असमस्ता-नी पदानां प्रयोगो वदुर्भा गीतः तथा च समासवादुः स्यतया पद्मयोगो गीडी तितः। तथा चीक्तं साहित्य-दुर्पणे।''भाषुवृद्यंजकवंणं स्वना स्ट्रिट्टितासिम्ना॥अवुः तिरस्पवृत्तियां वदुर्भा गीत्रहत्यते १ओजःभकारिद्वंण-वंपआडंबरः एतः॥ समासवहुट्टा गीडी गीतिरुक्ता मनी पिभिः॥ २॥''त्ति अबोशहरणे प्रथमपदे वदुर्भी गीतः

दितीये गींडी द्ति रीतिविगेषाद्वितिष्ठष्टम् ॥२४॥

भयं-नद्दां गींडी पदर्भा आदि रातियांदा प्रवांदर वियाद नहीं
है। तो दसे रीतियष्ट करतेंद्र गैसे थे दन्द्रादि देवताओं करके
पंदित भीमान जिन भगवान जयको मामही। यदीददाइरण रूप
टयपार्ट्स मध्यम पदमें पदर्भी रीति मतीत होतीह और दूसकें गींडी रससे आयोजात एक रीतिका नियाद न होनेंस सीतिथ्यद्र रीप दूसा। जिसमें पिदेश कर समासरित पदींचा विशेष मध्यम होतादे पट रीति पदर्भी कहरातीह और जहा पिशेषकर ममासात पदींचा अधिक प्रयोग दोता है वह गींडी रीति होती ह (भाषाभें दस मकारका गींतिया मतीत नहीं होती दससे टदाइरण नहीं दिया)॥ २४॥

#### यतिभट ।

पदांतिवरतिः प्रोक्तं यतिश्रष्टं चुधैर्यथा ॥ नमस्तरमे जगत्स्वामिनं सदा नमयेऽ इते ॥ २५॥ षाग्भदालंकार-परि० २.

टीका-पदांतार्विरातिः बुधेः यतिश्रष्टं प्रोक्त यथा तस्मै जगत्स्वामिने अईते नेमये सदा नमः इत्यन्वयः॥ पदस्य विभक्तयंतस्य अंतः मध्ये विरतिः विच्छेदः यथा जगत्स्वामिने अर्हते नमः अत्र जगत्स्वामिने विभक्तयंतपदमध्ये जगत्स्वामि इत्यात्मके स्थाने पूर्व स्य पदस्य समाप्तित्वात् विरतिरेव एतस्मात् यतिश्रष्टे नाम दूपणम् ॥ २५॥

अर्थ-जहां पदके बीचमें विराम अर्थात् तोड़ (छंदका विश्राम ) आजावे तो उसे यतिश्रष्ट कहतेहैं जैसे व जो जगत्के स्वामी पुज्य नेमिनाय हैं उनको प्रणाम हो यहांपर स्वामिन पदके बीचमें पहला पद समाप्त होनेसे केवल ने ट्रटकर अगले पदमें चला गया और बीचमेंसे पद दृदगया इससे पतिश्रष्ट हवा ॥ २५ ॥

( 88 ).

( उदाहरण ) दोहा-यातिश्रष्टमं होतहै, पदके बीच विराम ! जैसे रे नर जाय गं-गा तट भज हारेनाम ॥

असिकया ।

क्रियापदविहीनं यत्तदसिक्यमुच्यते। यथा सरस्वतीं पुष्पेः श्रीखंडेर्घमणैः स्तवैः॥ २६ ॥

टीका-यत् क्रियापद्विहीनं तत् असत्क्रियम् उच्य-ते । यथा पुष्पः श्रीखंडेः घुमुणेः स्तवः सरस्वतीं (अर्च-यामीति ) शेषेणान्त्रयः ॥ कियापदिवहीनमित्यत्र

सान्यप मे॰ दी॰भाषादीकामहित । (४३) सर्वाक्रयापददीनम् इति ना पाठीतरः असिक्रियमसती न विष्यमाना कियायत्र श्रीखंडः चंदनः घुष्टुणः कुंकुमेः अत्र प्रज्ञामि इत्यादि कियापदाभावात् असिक्तियं नाम प्रुपणम् ॥ २६ ॥

नर्भ-नहीं (क्रियासाध्य याषयमें) क्रियायद नहीं हो तो उसे असन्त्रिय दोष यहते हैं युष्पोंसे चंदनसे केशरसे और स्तुतिसे सरग्वतीरो इस इतने पारममें थोई क्रियायद नहीं होनेसे अस-किय दोष हुया। तथा इसमें पशामी अर्थात पत्रन कर्हें इस क्रियायोग क्षिय विना अर्थ नहीं होता इसीसे इस अनुस्त क्रियाका उपयोग होनेसे अर्थ हुया ॥ २६॥

( टदाहरण ) दोहा-किया न हो नहें पानयमें,ताहि असिकय जान । गंपासत फल विमल जल, पुष्पोंसे भगपान ॥

दृषितवात्रय ।

देशकालागमावस्थाद्रव्यादिषु विरोधिनम्। काञ्यप्वर्थं न वभीयाद्विशिष्टं कारणं विना ॥ २७ ॥

टीका-विशिष्टं कारणं विना देशकालागमावस्था इच्यादिषु विरोधिनम् अर्थं काव्येषु न वभीयात् इत्य-न्वयः ॥ देशविरोधिनं कालविरोधिनमागमविरोधिनं मवस्थाविरोधिनं इच्यादिविरोधिनं च अर्थमितिभावः आदिशब्देन गुणक्रियाजात्यादीनां महणमेषु विप-येषु विरोधिनं विरुद्धतया प्रतिभासमानं विशिष्टं कारणं विशेषकारणमसंगत्याद्यलंकाररूपकं विनेत्यर्थः । यदा देशकालादिविशोधिनं वधीयात् तदा दृषितं वाक्यं भवतीति फलितार्थः॥ २७॥

अर्थ-किसी विशेष कारणके विना देशके विरुद्ध कालके विरुद्ध आगम (शास्त्र) के विरुद्ध अवस्थाके विरुद्ध तथा द्रव्यादिक विरुद्ध अपेकी योजना करनी काव्यमें उचित नहीं, आदि शब्दसे ग्रुणके विरुद्ध नातिक विरुद्ध श्यादिकी योजना भी नहीं करनी चाहिये ( विशेष कारणसे प्रयोजना कोई नियत कारण अथवा असंगीत आदि अलंकार इत्यादि हैं अर्थात कोई विशेष कारण या असंगीत आदि अलंकार इत्यादि हैं अर्थात की योजना होसकी अय्य नहीं ) (और यदि कोई विशेष कारण वा नहीं ) (और यदि कोई विशेष कारण वा नहीं ) (कोर यदि कोई विशेष कारण विना देश कालादिक विरुद्ध करेंगी योजना करे तो यह इपित वाक्य होताहि इसका उदाहरण अगाई। लिगते हैं ॥ २७॥

प्रवेशे चैत्रस्य स्फुटकुटजराजिस्मित दिशि प्रचंडे मार्तेडे हिमकणसमानोप्म महिम । जलकोडायातं महस्रसि वाल दिपकुलं मदेनीयं विध्यत्यसमशरपतिः प्रशमिनः ॥ २८ ॥

टीका-प्रशमिनः मदेन अपं यास्त्रियकुरम् अ-ममगर्गातः विध्यति कीदशम् वास्त्रियकुरं मर् मर्गम जस्क्रीदायातम् कदा चेत्रस्य मरेशं किशेन चेत्रस्य भ्वेशं स्टुटकुटजराजिस्मिन(देशिगुनः क्रमति दिमकणसमानोष्ममद्दास मार्तेड प्रचंडे सात इत्य-न्वयः ॥ चेत्रस्य प्रवेशे वसंततों स्फुटा विकसिता छटजानां गिरिमाङ्कानां राजिः पंक्तिः स्फुटकुटजरा-जिभ्यः स्मिता दिशः यत्र तस्मिन् द्विमस्य कणाः

विद्दः तैः समानानि च्रायमहासि चण्णतेजांसि यस्य तरिमन् जलक्रीडांगे आयातं जल कीडा-यातं वालद्विपकुलं कारिकलभवृन्दम् असमशरपातैः तीक्षणशरमहारेः अत्र चैत्रस्य प्रवेशे मातंडस्य प्रचं-डत्वं कालविरुद्धम् मरुसरसि देशविरुद्धं मदेन अंधं वालद्विपकुलम् इति अवस्थाविरुद्धम् प्रशीमनः असमशरपातः विध्यति इति आगमाविरुद्धं स्वभाव विरुद्धं च॥ २८॥

अयं-पूर्लाइदं षुट्टम (पहाडीमिहिन्म) फी पंक्तियोंसे मानो हेंसरही हैं दिशा निसमें ऐस चैवक मवेश अपीत् वसंत ऋतुमें जब कि परफके कर्णोंक समान है डप्णताकी तीरणता निसमें ऐसे सूर्यके मचंड होनेपर मरु देश (बागड) के सरीवरोंमें जीडांक लिये आपा हुवा जो मदीप (मतबाला) हाथींक वर्षोंका सबर उसके। शानित बाले (मुनीभर) तीले पाणोंक महारसे मारते हैं यहाँ चिवक मयेशमें सूर्यका मचंड होना समय विरुद्ध है बागडक सरीवरोंमें कोडा देशविरुद्ध है हाथींक चर्चोंका मदीप (मतबाला पन) अवस्थाक विरुद्ध है तथा शीत मुनियों-

के हार्योके बच्चे मारना शास्त्र (आगम ) विरुद्ध है इसीसे पैसे अपोंके प्रयोग करनेसे बावयद्वचित कहलाता है ॥ २८ ॥ ( भाषालक्षण ) दोहा-देश समय चय आदिके, होतः विरुद्ध मतीत । ऐसी कविता जनि करो, चिन कारण विषयीत ॥

( डदाहरण ) बुढिया चडी पहाडते, उतरी सागर पार । पंछ डडाकर देखले. हांस्टीक दिन चार ॥

## इति दोपविपनिपेकैरकलंकितमुज्ज्वलं सदा विवुधेः ॥ कविहृदयसागरोत्थितम मृतमिवास्वाद्यते काव्यम् ॥ २९ ॥

टीका-विशुधेः इति दोपविपनिसेकेः अकलंकितम् उज्ज्वलं कविट्दयमागगेत्थितं काव्यम् अष्टतम् इत् सदा आस्याद्यते इत्यन्वयः॥इति दोषा एव विषाणि तेषां निषेकाः मिश्रीभावाः तैः अकलंकितं शुद्धम् उज्ज्वलं निमेलं क्षेत्रः ददयं कविद्दयं तदेव सागरः तस्मात् रात्थितं समुद्धतं काव्यम् अष्टनमित्र विशुधेः पंडितेः मदा आस्याद्यते ॥ २९॥

अर्थ-प्यांक मो दोषस्य विष उत्तरे समर्गे में कर्षको रक्षित निर्मेष्ट और कविके इत्त्यस्य सागरमे उत्तत्र हुगा भा काव्य है उसे पंडित होग अस्तिकी सीति पात करते हैं अर्थात् उत्तम कविताका जातन्द केता विद्यार्थों से स्वयंत्य परस्थिय होगा हैरेशी सान्यय संव टीव भाषाटीकासहित । ( 80)

# **त्रतीयपरिच्छेदः** ।

अदोपावपि शन्दायों प्रशस्येते न यैविं-ना ॥ तानिदानीं यथाशक्ति ब्रमोऽभिव्य-क्तये गुणान् ॥ १ ॥ औदार्यं समता कांतिरर्थव्यक्तिः प्रसन्नताः। समाधिः श्ठेप ओजोथ माधुर्यं सुकुमारता ॥ २॥

टीका-अदापी अपि शब्दार्थी येः विना न प्रश-स्येते तान् गुणान् इदानीम् अभिन्यक्तये यथाशकि ब्रूमः इत्यन्त्रयः ॥ अदोषी उक्तानर्थकादिदोपरहिती अभिव्यक्तये प्रकटीकरणाय ॥ १ ॥ औदार्यमित्यादि पॅदेवेंक्ष्यमाणें गुणानां संख्या व्याख्याता यथा १ औ-दार्यम्, २ समता, ३ कांतिः, ४ अर्थन्यक्ति, ५ प्रसन्नता,

६ समाधिः, ७ श्लेपः,८ओजः, ९माधुर्यम्, १० सुकु-मारता, इति दशसंख्यात्मका कान्यस्य गुणाः कथिता तेपां सोदाहरणानि लक्षणानि वक्ष्यंतेऽमे ॥ २ ॥

अप-पूर्वाप्यायोक्त अनर्थकादि दोषोंसे रहित कृष्टार्घ भी जिन गुणाक विना असताको माम नहीं होत उन गुणाको परि-तात होनेके लिये हम अब अगाड़ी पवाशकि वर्णन करते हैं 11 र 11 वे गुण इस प्रकार हैं कि रे ओदार्य, र समता, रे

कांति, ४ अर्थस्यकि, ५ मसन्नता, ६ समापि, ७ रहेप, ८ ओज, ९

क्षेत्र अनुस्तारमा शामानुन्ते अहैत्केन्छ प्रतमक्षत्र पुर्वे कर्ते । अर्थ aginoi g

परान्य निरुवपन्याय स्पर्धारेशः॥ मि

िनामें गहापाने तही हार्य समते गया ॥ १३० हो भी भाजिताम खामीती व्यवस्थान विभाग सामामा भीति । ि कि कि सामि श्रीविभिनाभेड़ । 141 4435 11 211

८४ - अ १६८१) प्रयासी हो। विक्रिया रत र, रह रह प्रते हते चा पूर्व स्माना पुनाह प्राची . २०३१ : ईत्रता १५ रूप् प्रश्नापक्षांत्रपति । १ वर्षा १८ १ । अस्त ११० शिक्सावद्रमधीनंग्रा ं ः । । मन्यस्ति हाता वर्धनी विनामी े 🚭 🔻 १ १ में अरुपण स्वाव वर्ष जी। गर्ने २ १ - १ - १ - १ च २ च्याच क्याना भाषामार्थन । - - - । १५०, ११० में माली महाली माली ार मार्च वर्षा के अधिन हो है है से संपति है के स्वाप्त स्वर्ध

. इ. १ . न अपूर्व र दर्भ वर्मातीर र १८६६ छ। इस्त समर्गिष्टस there expresses the first first. To सान्वयसं॰ दी॰ भाषादीकासहित । (४९) विभाजितानि शोभितानि धामानि यस्मिन् तथाकं राज्यं छक्ष्म्याः राजश्चियाः छोळाम्यजम् इव छत्रं य-

स्मिन् तथोक्तं च राज्यम् इतिभावः। अत्र गंपशब्देन इभानां छीळांबुज्शब्देन च छत्रस्य तेनेव राजिश्रयाः

चारुत्वं द्योत्यते तेन औदार्य नाम गुणः ॥ ८ ॥ अर्थ-( चारुलअर्थ अर्थकी श्रेष्ठता) के बायक पदीतरी करके संभिष्टित पढोषा जहाँ आधान ( निर्याजन हो ) उसे आदार्य नाम राण कहते हैं ॥ १ ॥ ( जैसे ) श्रीनेमिनाय रेवतक नाम कींडोपर्वत पर चिरकाल तक तप फरते भेष वयाकरके कि मदकी गंधवाले हस्तियोंस शोभित धाम और राजटश्मीरे **शिहा फमलके समान उपयुक्त राज्यका छोडकर यहाँ गं**पसे हास्तियोंका और लीलांचन शन्दरें हिस्तयोंका तथा लक्ष्मीका और छत्रका तथा इन सबसे राज्यभीका चारूय (भेष्ट्रण) घोतन होताँहै इससे भोदार्य नामक गुण हुवा ॥ ४ ॥ (भाषा) दोहा-भिलित चाहता घोषकर, होत पदीका याँग । ताहि फहत औदार्य गुज फाध्यरिया जे स्रोम ॥ १ ॥ पथा- गंधहस्तिशाभित सदन, शास्तिपंकन छत्र । नेमिराम तम पीन्द तप, रेयत गिरि एयम ॥ २ ॥ समवा और फांनि ।

वंधस्य यदेवैपम्यं समता सोच्यते बुधेः॥ यदुज्ज्वलत्वं तस्येव सा कांतिरुदिता यथा॥ ५॥ (५०) धाग्भटालंकार-परि०३.

टीका-बंघस्य यत् अवैषम्यं वुषेः सा समता उच्यते तस्य एव यत् उज्ज्वलस्यं साकांतिः उदिता-( यथावक्ष्यमाणोदाहरणार्थम् इत्यन्वयः)॥ वंयस्य स्ठोकादेः अवैषम्यं विषमतारहितत्वम् उज्ज्वलत्वम्-उदीतत्वम्॥ ५॥

अर्थ-चंध अर्थात् श्रोकादिकी रचनामें अवैपम्य विषमताका अभाव अर्थात् समता (सरखता) होता उसे "समता" नामक गुण कहतेहें और जहां चंध (श्लोकादि) में अर्थ तथा-पदोंकी उज्ज्ञखता हो तो उसे "कांति" नाम गुण जानो॥ ५॥ (भाषा) दोहा-अविषमता जहुँ चंघमें, सो समता गुन जान। जहुँ उज्ज्ञख हों अर्थ पद सो गुन कांति बसान॥

समताका उदाहरण ।

कुचकलश्विसारिस्फारलावण्यधारामतु वदित यदंगासंगिनी हारवर्छी ॥ असद-शमहिमानं तामनन्योपमेयां कथय कथ महंते चेतसि व्यंजयामि ॥ ६ ॥

टीका-त्यदंगासंगिनी हारवञ्ची ताम् अनन्योपमे-याम् असदृशमहिमानं कुचकलशिवसारिस्फारलावण्य धाराम् अनुवद्ति अहं ते चेतिस कथं व्यंजयामि ( इति ) कथय इत्यन्वयः ॥ यदंगासंगिनी अंगस्थि-ता हारवञ्ची हारलता अनन्योपमेयाम् अन्याभिः उपमातुम् अशक्याम् असदृशमिद्दमानम् असामान्य महत्वयुक्तां कुचकलशयोः विसारिणी प्रसारिणी रफा-रा उत्कटा लावण्यधारा यस्याः ताम् अनुवद्ति अनुकथयति ते चेतसि तव हृद्ये कथं व्यंजयामि । अत्र अवेषम्येन समता नाम गुणः स्यात् ॥ ६॥

अपं-काताक अंगत्यित हारवही (हारकी छड़ी ) उस अनन्यीयमेय अपोत निसकी उपमा नहीं होसके और असामान्य महत्व युक्त कुचकटकों पर फेटी हुँ हे उक्ट छावण्यकी धारा है निसक उसके मित्र कहतींहैं कि तेरे हुचकटकों एर छाव प्यक्षी उक्तट धारा मुक्ता हपसे शोभायमान है फिर कहों में हारकी पक छड़ी तेर हृदय पर फेम मकाशमान हो सकी हूँ अपात छावण्यपार सामने में मकाशमान नहीं हो सकी यहां पंपकीविषमा हो हो हो से समता नाम गुण हुया। है। (भाषा) मेहा-कुचपर अति छावण्यकी, शोभित धार अपार। मुक्तामाणकसम निदंत, कहा वायुरो हार।।

कांतिका उदाहरण ।

फर्छैः इसाहारः प्रथममि निर्गत्य सद-नादनासक्तः सीख्ये कचिद्दि पुराज-न्मिन कृती॥ तपस्यन्नश्रातं नतु वनभुवि श्रीफठदरुर्पवंडैः खंडेन्दोश्चिरमकृत पादार्चनमसी॥७॥ (42) वाग्भटालंकार-पारे० ३.

टीका-असी पुराजन्मनि कृती प्रथमम् अपि सदः नात निर्गत्य वनभूवि अखंडैः श्रीफलदलेः खंडेन्दोः पादार्चनं चिरम् अङ्गत कि कुर्वन नृत अश्रांतं तपस्यन कथंभूतोसी कचित् अपि सीख्ये अनासक्तः पुनः किं-भतोसी फलेः क्रप्ताहारः इत्यन्वयः ॥ पुराजन्मनि कृती पूर्वजन्मनि कृतसत्कर्मा सदनात गृहात निर्गत्य गत्वा सीख्ये अनासकः सुखभोगे आसकिरहितः अश्रांतम् अहिरतं तपस्यन् तपः कुर्वन् ननु निश्चयेन

श्रीफलदर्कः विरुवपन्नेः अखंडिः अखंडितेः खंडेंदोः शिवस्य पादार्चनम् अकृत चरणपूजनं कृतवान् इत्यर्थः ॥ ७ ॥

अर्थ-यह पुरुष निमने पर्य जन्मेंमें सुकर्म कियाहै प्रथम ही परम निकलकर पनकी भूमिमें अमंदित निस्पत्त्रोंसे शिवजीकी बहुत समय तक पादानंत (नरणपूजा) करताभया वया करता हुया अविश्रीत तपथयां करता हुवा कैमा पुरुषंटे फरोंसे ही आहार करपना कर रप्तमाहै जिसने तथा कथा था गुमभौगोंमें आमक नहीं ह्याँडे पहारर बंधमें शब्द और अर्थकी उज्ज्यलता होत्रम् पति गुण है ॥ ० ॥

(भाषा) देखा-इस कृतिने पर जन्मेंमें, तज्ञ पर प्रतफल साया कियदणनमें हर चरण पंत्र अति चितलाय ॥

अर्थस्यकि ।

यदमेयत्वपर्यस्य सार्थव्यकिः स्पृता

### सान्वयसं ० टॉ॰ भाषाटीकासहित । (५१)

## यथा ॥ त्वत्सेन्यरजसा छप्ते सृयं रात्रिर-भृद्दिवा ॥ ८ ॥

्टीका-यत् अर्थस्य अमेपत्वं सा अर्थव्यक्तिः स्मृता यथा त्वत्सेन्यरजसा सृष्ये लुते (सित्) दिवा रात्रिः अभूत् इत्यन्वयः ॥ अमेयत्वं प्रमाणस्य अनावश्यकत्वं-सुखबेध्यत्वं वा सृषे लुते तु अवश्यम एय रात्रिभवितमहेति नात्र प्रमाणावश्यकत्वम् अतोऽ र्थव्यक्तिनामको गुणः॥ ८॥

अर्थ-जहाँ अर्थकी प्रमाणकी आवश्यकता न हो अथवा सुरविष्यता हो उसे अर्थच्याित नामक गुण कहतें हैं जैस हुम्हाित समाकी रजसे सुर्ये होण होनेपर दिनसे कार्या होनई जबकि सुर्ये होण होजाताह तथ राजि होति है इसमें प्रमाणकी आवश्यकता नहीं और अर्थकी सुरविष्यता भी है इसीसे अर्थक्याित गुण हुवा॥ ८॥

(भाषा ) देहि।-नर्दे अभेषता अर्थभं, अर्थपिकः वरवान । तुम दल रून सुरून छिपे,दिन ही रजनि गमान ॥

प्रसन्ता ।

झटित्यर्थापकत्वं यत्प्रसक्तिः सोच्यते यथा॥ कल्पट्टम इंपामाति वांछितार्थप्रदो जिनः॥ ९॥ (५४) वाग्भडालंकार-परि० ३.

टीका-यत् झटिति अर्थापकत्वं सा प्रसत्तिः र-च्यते यथा वांछितार्थप्रदो जिनः कल्पहृम् इव आभाति इत्यन्वयः ॥झटितात्यच्ययं शीघम् अर्थापकत्वम् अर्थ-

स्य आपकत्वं वोधकत्वं सा प्रसात्तः प्रसादः वा प्रसन् व्रता नाम गुणः । यथा कल्पट्टमवत् वांछितार्थप्रदः वांछितस्य अर्थस्य प्रदाता इति अत्र शीष्टार्थावत्रो धकत्वात् प्रसन्नता नाम गुणः स्यात् ॥ ९ ॥

अयं-जहां शीम अयणमात्रसे ही अयंका योध होनाये तो उमे मसित अयांव मसाद अथया मसबता नाम युण फहतेंहें जैमे फत्रपुर्सको तुस्य पिछित अयंको देने पाछी जिन शोभाको मान होतेंहें पही पर होन्सी अयंको योध होनेसे मसित अयांव ममाद या ममतता नाम युण हुया ॥ ९॥ (भाग) देहा-अयंको छु होने हो, सो मसाद युण नाम! मंगर्डि मुस्तक मम सदा, पिछितार्थमद राम ॥

मगाधि । ससमाधिर्यदन्यस्य गुणोन्यत्र निवेड्य-ते ॥ यथाऽश्रमिरस्त्रिणां राज्ञः पद्यवितं

्यज्ञाः ॥ १० ॥ - टीका-पत अन्यस्य गुणः अन्यत्र निवेश्यते म ममाथिः । यथा अग्स्त्रीणाम अश्रुभिः गृज्ञी यशः

ननात्रिक चर्चा जाल्याचाच जातुनक राज्ञा चर्क पद्धतितम इत्यन्वयः ॥ अन्यम्य वस्तुनो गुणः अन्य-स्मिन् वस्तुनि यत्र निवेश्यते यथा शत्रुयनिताश्चभिः राज्ञो यशित पछवितत्वं लतावृक्षादेर्गुणो निवेश्यते अनेन समाधिनांम गुणो भवति ॥ १०॥

अप्-जहां अन्य बस्तुका एण अन्यमें नियुक्त किया जाये तो यह समापि नाम गुण कहाताहें जैसे शृष्ट्योंका दिखोंके ऑह्युवेंसे राजाका यश पहलित होलपा अपात यशमें अंदुर पूटकर सपत्र होलया (इटिको मातह्वारा) यहां सहकी दियोंके अंद्युवेंसे राजाके यशमें पहलित होना कता हसाहिका एण निविष्ट हुपा इससे समापि नाम गुण होलया। १०॥

( भाषा ) दोहा-सो समाधिगुण अन्यंक, होनिवेश अन्यत्र । अरिनारी अँगुवनमुं हों, नृषयश अंकुर पत्र ॥

भ्टेप और ओजके रुक्षण ।

रेटेषा यत्र पदानि स्यः स्यूतानीव पर-स्परम्। ओजः समासभूयस्त्वं तङ्ग्ये-प्वतिसुंदरम्॥ ११॥

टीका-यत्र पदानि परस्परं स्थूतानि इत स्युः स्र श्चेषः । समासभूयस्त्वम् ओजः तत् गद्येषु अतिसुंद-रम् इत्यन्वयः ॥ स्यूतानि सुंफितानि संक्षिधानि समासभूयस्त्वं समासवाहुत्यं तत् ओजः गद्येषु अति-सुंद्रस्म ॥ ११ ॥

अर्थ~नहां परस्पर आपसमें गुंकित इप से पद हों पह रेश नामक गुण कहलाता है । और सनासकी बहुलता होना अर्थाद मनोहर बड़े समास होना ओज नामक गुण कहलाता है (५६)· पाग्भशसंहार-पार्ति ३. और यह जोन नामक गुण विशेष करके मधमें अतिशुंदर

### श्टेपका उदाहरण ।

होता है ॥ ११ ॥

सुदा यस्योद्गीतं सह सहचरीभिर्वनचरे-सुंहुः श्रुत्वा हेलोद्दतधरणिभारं सुजवलम्। दरोद्गच्छद्दभांकुरनिकरदंभात्मुलकिता-श्रमत्कारोद्रेकं कुलशिखरिणस्तिपि द-धिरे ॥ १२ ॥ दीहा-यन्य हेलोदन्यर्गणभारं सुजवलं सहन-

गिभिः सद पनचिः मुदा उद्गीतं मुद्दः श्वता छ्ळ-भिराणिः ते अपि दगद्वच्छद्वभीकुरनिकरदंभात् एउस्तिः चमरकागेद्वेतं द्वि इत्यश्यवः ॥ देळ्या स्टेडिया उद्देवः भागेभीः येन तत् भुजवळं बाहुवळं मुद्दा द्वित उद्देवित उद्देवीतं दगद्वच्छद्वभीकुरनिकर-देशतः इति दर देवतः उद्देव्छत्वेतं य द्वितुः तेषो तिक्राः समुद्दः तस्य दशातः च्याजातः एळकिताः कुळ-जिक्दाः कुळपाताः चमत्कासम्य उद्देकम् आविष्ठां

यमकारोदेकं दियं धृत्यंतः 'भरेदें। तिष्यः सुरुः इक्तिमत पारियात्रकः॥ विष्यो दिमगिरिक्षेत्र समित कुष्यप्रवेतः' अत्र पदाता परम्पं स्पृत्येन धर्षे।

भूग स्थल ॥ १२॥

सान्ययसं० टी॰ भाषाद्यकासहित । (५७)

अर्थ-इस ( राना ) की लीला परके धारण किया है परणीका भार निसमें पेसे अगवजको सहयरी सहित बनयरों करके आनं-देशे एवं गाया हुवा चार बार सुनकर कुल्यवंत ( वडे बडे पर्वत ) थे भी पेंडि भोडे निकलं हुए दर्भके अंकुरोंके समूहकं र्दम मिस) से कुलकित हुए द्वप चमकारकं उद्देशको धारण करते मिस) से कुलकित हुए द्वप चमकारकं उद्देशको धारण करते पेर्स ( सहेन्द्र निपभ सद्धा शक्तिमान पारियाश विषय और हिमा-वंद इन सात पर्वतीको कुल्यवंत कहते हैं ) यहां परस्यर पर्वीमें गुंकना सी होनेसं क्षेत्र सुण हुवा ॥ रेर ॥

( भाषा ) दोहा-दोल परस्यर पद जहां, गुंकित से सो क्ष्म ।

ओजका उदाहरण।

तर्रषर तर परविनतियहि, युगसम जात निमेप ॥

समराजिररुफ्ररदरिनरेशकरिनिकरशिरः सरससिंद्ररप्ररपरिचयनेवारुणितकरतलो देवः॥ १३॥ इतिगद्यम्॥

र्टाका-देवः ( राजा ) समराजिरस्फरवारैनरेशकारै निकरशिरः सरसांबद्दरपूरपरिचयेन इव अरुणितकर-तलः इत्यन्वयः ॥ समरः एव अजिरम् अंगणं तत्र स्फुरंति यानि अरिनेरशानां करिनिकरस्य इस्तिसमूद-स्य शिरांसि तेषु सरसा आर्द्यां ये सिंदूरपूराः तेषां परि चयेन संगेन इव अरुणितकरतलः रक्ताकृतकरतलः तथाभूतो देवः राजा भातीति शेषः । अत्र समासवाहु-स्थेन ओजो नाम गुणः स्थात ॥ १३ ॥ अर्थ-देव ( राजा ) अरुणित करतल अर्थात् रक्त होरहीहं हार्योकी हथेली जिसकी ( सी क्षोभाको प्राप्त होरहाहें ) ( मानो ) समरहत्वी अंगणमें रकुरायमान जो शत्रु नरेशोंके गज सम्हके शिर उनपर जो सरस गीला सिंदूर पूर ( सिंदूरकी पूरणा ) उस-के परिचय ( संयोग ) से ही हायलाल होनयह यहां हस गर्धां समासकी बहुलता होतेसे ओज नामक गुण हुवा ॥ १३॥

ंभनिकत हिंदी भाषाके गया सरक निर्वर्धों उपन्यासों में अधिक समास युक्त वाक्योंका विशेष उपयोग नहीं होता इससे भाषाउदाहरण नहीं लिखा॥

माधुर्य और सौकुमार्यके छक्षण ।

सरसार्थपदत्वं यत्तन्माधुर्यमुदाहृतम् ॥ अनिष्टराक्षरत्वं यत्सीकुमार्यमिदं यथा १४

टीका-यत् सरसार्थपदत्वं तत् माधुर्यम् उदाह-तम् । यत् अनिष्ठराक्षरत्वं (तत्) इदम् सोकुमा-र्यम् इत्यन्वयः ॥ यथा वक्ष्यमाणोदाहरणार्थं सरसा-र्थपदत्वं सरसार्थत्वं सरसपदत्वं च अनिष्ठराक्षरत्वं वर्णानां कोमळत्वं तत् सोकुमार्यं शृंगारकरुणादि रसेषु विशेषतो ब्राह्मम् ॥ १२ ॥

अर्थ-ना अर्थ तथा पदीमें सरसत्य हो तो उसे मापुर्यनामक गुन कहते हैं और जहां अक्षर कटोर न हो उसे सीडुमार्य (मुहुमारना गुन)समझे यह मुहुमारता गुन शृंगार करुनादि रमार्म विशेष कर माद्य और श्रेष्ठ समझानाता है॥ १४॥

( भाषा ) दोदा-सरम अर्थ पद हो जहाँ, तिहि माधुर्य निहार । जह कड़ोर अक्षर न हों, सो गुण हो सुकुमार ॥

### माधुर्वका उदाहरण ।

फणमणिकिरणालीस्यूतचंचन्निचोलः कु चकलश्विधानस्येव रक्षाधिकारी॥ उर-सि विशदहारस्भारतामुज्जिहानः कि-मिति करसरोजे कुंडली कुंडलिन्याः १५॥

टोका-कंडल्टियाः करसरीजे कंडली किय इति किंभतः कंडली फणमणिकिरणालीस्यतचंचत्रिचोलः कुचकलशनिधानस्य रक्षाधिकारी इव उरिस विशद हारस्फारताम् उनिहानम् इत्यन्वयः ॥ कुंडलिन्याः कंडलं कर्णभूपणं विद्यते यस्याः सा कंडलिनी तस्याः करसरोजे इस्तकमले कुंडली सर्पः किम् इति कथम इत्यर्थः। फुणे मणिः फुणमणिः तस्य किरणाली किर-णानां पंकिः तया स्यतः ध्याप्तः चंचन स्फुरन नि-चीलः कंचकः यस्य तथाभृतः कुंडली कुच एव कलशः कुचकलशः कुचकलशे निधानं निधिरूपकं तस्य रक्षाधिकारी रक्षायां नियुक्त इव उरसि हृदये विशदः स्वच्छः यः हारः तद्वत् स्फारताम् बन्वल-ताम जिल्हानः प्राप्तवन नायिकाया इस्तस्थितं हारं दृष्ट्वा सर्पञ्चांत्या कस्यचित् कामिन उक्तिरियम् अत्र सरसार्थपदत्वेन माधुर्य नाम गुणः ॥ १५ ॥

### (६०) वाग्भटालंकार-परि०३.

अर्थ-चुंडल कर्णभूषणोंसे अलंकत कामिनीके हाथमें सर्प क्यों है फैसा सर्प कि फणकी मणिकी किरणपंक्तियास ज्यात होरही है रकुरित निचील अर्थात कंजुकी निसकी और छुच-कलशके खमानेका मानो रक्षाधिकारी ( रखवाला ) हो है और हदयपर उम्म्बल हारकी शोभाको मात होरहा है (अर्थात किसी सुंदरीने अपने वक्षास्थलके हारको हाथमें लेलिया है उसे देयकर किसी कामीको सर्पकी श्रोति हुई उसका यह वचन है ) यहांपर

अर्थ और पदेंकी सरसता होनेसे माधुर्य नामक ग्रुण हुवा॥१५॥ (भाषा) दोहा–फण मणि किरण समूहसे, धोतित सरस निवाल । छचनिधि रक्षक हार सम तियकर अहि किमिछाल ॥

सीकुमार्यका उदाहरण ।

प्रतापदीपांजनराजिरेव देव लदीयः कर-वाल एपः ॥ नोचेदनेन हिपतां मुखानि इयामायमानानि कथं क्वतानि ॥ १६ ॥

टीका-हे देव त्वदीय एपः करवालः प्रतापदीपां-जनराजिः नो चेत एव (तदा) अनेन द्विपतां मुखा-नि श्यामायमानानि कथं कृतानि इत्यन्वयः॥ हे देव हे राजन त्वदीयः तावकः करवालः जङ्गः प्रताप एव दीवः तस्य अंजनराजिः कमलक्षेणी यदि

एवं दीवः तस्य अंजनराजिः कनलश्रेणी यदि नोचेदेव (तदा) अनेन खड्नेन द्विपतां वरिणां मुखानि आननानि श्यामायमानानि कृष्णानिकयं कृतानि॥ १६॥ अर्थ-े रागव पर तेरा राष्ट्र तो। कि मताबेर दीवरुरे कर राज की भेकी नहीं हो ते। इसने शब्दोंके मुद्दें बाटे किसे कर दिये ( पर्वतः पद आक्का राष्ट्र मताबेरे दीवकते कमलकी भेकी ही है मानों इसीसे इसने शब्दोंके मुद्दे काले करिंदिये हैं) पदी कड़ोर असर नहीं हीनेस सुकुमारता ग्रुण हुवा ॥ १६॥

पता फड़ार जसर नहा शानस सुकूमारता ग्रुण हुवा ॥ रे६ ॥ ( भाषा ) देश्ता–तय प्रताप दीपक मर्सा, जी नर्हि ही कर-याल ।सो इन जिस पिध करदिये, शञ्जनके मुख काल ॥

खुंगेरमीभिः परितोऽनुविद्धं मुक्ताफलाना-मिव दाम रम्यम् ॥ देवी सरस्वत्यपि कं-ठपीठे करोत्यलंकारतया कवित्वम् ॥१७॥

टीका-देवी सरस्वती (क्षेत्रेगुंद्धः) आपे अभीभिः गुणः परितो अनुनिद्धं किनत्वम् अलंकारतया कंठपीठे मुक्ताफलानां रम्यं दाम इव करोति इत्यन्वयः॥सरस्वती कवः प्रतिभा बुद्धिः अमीभिः उक्तः औदार्योदिगुणेः गुणशाब्देन सुनिरिति ध्वनितिर्धिः। अनुनिद्धं स्पूतं किन् त्वं काव्यं मुक्ताफलानां रम्यं दाम इव कंठपीठे कंटदेशे अलंकारतया भूपणतया करोति (धारणं करोति )॥ १७॥

अर्थ-सरस्वती फरिको पुद्धि इन ओद्वापीदि गुणेसि अनु-विद्ध ( पिरोपी हुई ) व्याप्त जो कविता है उसे आभूपण रूपसे मोतियोंक्रीरमणीकमालाकी भौत कंठदेशमें धारणकरतीहै॥१७॥

# अथ चतुर्थः पारेच्छेदः।

दोंपेर्सुक्तं राणेर्युक्तमिप येनोज्झितं वचः॥ स्रीरूपमिव नो भाति तं द्ववे लंकियोर्च-यम्॥१॥

टीका-दोपैर्मुकं गुणैः युक्तम् अपि येन उज्झितं वचः स्रीरूपम् इव नो भाति तम् अलंकियोचयं द्वेव इत्यन्वयः ॥ दोपैः अनर्थादिकैः मुक्तं रहितं गुणैः ओ-दायादिभिः युक्तं सहितं वचः काव्यम् उज्झितं त्यक्तम्

अलंकियोचयम् अलंकारसमृहम् ॥ १ ॥ अर्थ-दोपा फरके गहित और गुणा फरक सहित भा धचन ( काव्य ) निसके विना स्त्रीके रूपके समान शोभाको मान नहीं

( काव्य ) जिसके बिना कींके रूपके समान शोभाको मात नहीं होता उस अलंकार समृद्दको ( अब ) वर्णन करते हैं ॥ १ ॥ अलंकारगणना ।

चित्रं वकोक्त्यतुप्रासो यमकं ध्वन्यलं क्रियाः॥ अर्थालंकतयो जातिरूपमा रूपकं तथा॥ २ ॥ प्रतिवस्तुपमा भ्रांतिमानाक्षेपोऽथ संशयः॥ दृष्टांतन्य-तिरेको चापहृतिस्तुल्ययोगिता॥ ३॥

तिरेको चापहृतिस्तुल्ययोगिता ॥३॥ उत्प्रक्षार्यातरन्यासः समासोक्तिर्विभाव-ना ॥ दीपकातिशयो हेतुः पर्यायोक्तिः समाहितम् ॥ ४ ॥ परिवृत्तिर्यथासंख्यं विपमः स सहोक्तिकः ॥ विरोधोऽवसरः सारं संस्ठेपश्च समुचयः ॥ ५ ॥ अप्रस्तु-तप्रशंसा स्यादेकावल्यनुमापि चापरिसं-ख्या तथा प्रश्नोत्तरं संकर् एव च ॥ ६ ॥

टीका-चित्रं वकोक्तिः अनुप्रासः यमकम् एते च-त्वारः ध्वन्यलंकियाः शब्दालंकाराः अर्थालंकारा-अ जात्याद्यः संकराताः पंचिभः छोकः अलंकारा-णां नामान्येव (एपामन्वयः सरलः) ॥ २ ॥

|| ३ || ४ || ५ || ६ || अर्थ-इन पीच क्षेत्रोंमें क्षेत्रल अलंकारोंक नाम मात्रकी

गणना है निसमें आरंभमें वित्र पक्षीकि अनुमास और यमक ये चार कुन्दाबंधार हैं और जातिकी आदिले संकर पर्यत अयांलेकारोंक नामोंकी गणना है इन सवके जुद हुंक स्थल भेद सथा उदाहरण अगाड़ी लिखे जाएंगे।। २ ॥ ३ ॥ ४॥४॥५॥ मार्जामारिकान्त्रतीत्रधारैनीमनकत्वाना।॥ मन

यत्रांगसंधिस्तव्पेरक्षरेवंस्तुकल्पना ॥ स-त्यां प्रसत्तो चित्रं स्यात्ताचित्रं चित्रकृच यत् ॥ ७ ॥

टीका-यत्र प्रसत्ती सत्यां यत् तद्द्येः असरेः वस्तु कल्पना चित्रं ( यथा भवति तथा ) चित्रकृत् अंग-संघिः स्यात् तत् चित्रम् इत्यन्वयः ॥ प्रसत्ती सत्य ( ६२ ) ेवाग्भदालकार-परिवे ४.

अथ चतुर्थः परिच्छेदः।

दोपैर्मुक्तं ग्रुणैर्युक्तमपि येनोज्झितं वचः॥ स्त्रीरूपिमव नो भाति तं व्रवे लंकियोच-

यम् ॥ १ ॥

टीका-दोपैर्मुक्तं ग्रणैः यक्तम् अपि येन उज्झितं वचः स्त्रीरूपम् इव नो भाति तम् अलंकियोद्ययं हो

इत्यन्त्रयः ॥ दोपैः अनुर्थादिकैः मुक्तं रहितं गुणैः ओ-दार्यादिभिः युक्तं सहितं वचः काव्यम् उज्झितं त्यक्तम् अलंकियोचयम् अलंकारसमृहम् ॥ १ ॥

अर्थ-दोषों करके रहित और गुणों करके सहित भी पचन ( काव्य ) निसंके विना स्त्रीके रूपके समान शोभाको माप्त नहीं होता उस अलंकार समृहको ( अब ) वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

अछंकारगणना चित्रं वक्रोत्तयतुप्रासी यमकं ध्वन्यलं क्रियाः॥ अर्थालंकृतयो जातिरूपमा रूपकं तथा ॥ २ ॥ प्रतिवस्त्रपमा भ्रांतिमानाक्षेपोऽथ संशयः ॥ दृष्टांतव्य-तिरेकी चापह्नतिस्त्रत्ययोगिता ॥३॥ उत्प्रेशार्यातरन्यासः समासोक्तिर्वभावः

ना ॥ दीपकातिशयो हेतः पर्यायोक्तिः

समाहितम् ॥ ४ ॥ परिवृत्तिर्यथासंख्यं विपमः सं सहोक्तिकः ॥ विरोधोऽवसरः सारं संश्वेपश्च समुचयः ॥ ५ ॥ अप्रस्तु-तप्रशंसा स्यादेकावल्यत्रमापि च॥परिसं-ख्या तथा प्रश्नोत्तरं संकर एव च ॥ ६ ॥

टीका-चित्रं वकोत्तिः अनुप्रासः यमकम् एते च-त्वारः ध्वन्यलंकियाः शब्दालंकाराः अर्थालंकारा-श्र जात्यादयः संकरांताः पंचिभः श्लोकेः अलंकारा-णां नामान्येव ( एपामन्वयः सरलः ) ॥ २ ॥

॥३॥४॥५॥६॥

अर्थ-इन पाँच श्रीकाँमें फेवल अलंकारोंके नाम मात्रकी गणना है जिसमें आरंभमें वित्र वक्रोंकि अनुपास और यमक ये चार शब्दालंकार हैं और जातिकी आदिले संकर पर्यत अर्थालंकारोंके नामोंकी गणना है इन सबके खुदे छुदे लक्षण भद तथा उदाहरण अगाडी लिखे जावेंगे॥ २ ॥ ३ ॥ ४॥५॥६॥ यत्रांगसंधिस्तःपैरक्षरैवंस्तुकल्पना ॥ स-त्यां प्रसत्तो चित्रं स्यात्तचित्रं चित्रक्रच

यत्।। ७॥

टीका-यत्र प्रसत्ती सत्यां यत् तहृषैः अक्षरैः वस्तु करपना चित्रं ( यथा भवति तथा ) चित्रकृत् अंग-संधिः स्यात् तत् वित्रम् इत्यन्वयः ॥ प्रसत्तौ सत्य

प्रसादगुणसत्त्वे तहूपेः तदनुकूछैः अक्षरैः वर्णेः वन्तुनः प्रतिपाद्यस्य कल्पना चित्रकृत् चमस्कारकृत् अथना चित्ररूपकृत् अंगसंधिः अंगसंकलनं स्यात् तत् चित्रं चित्रनामकं शब्दालंकारः ॥ ७ ॥

अर्थ-जहां मसाद गुण होनेपर तहूप असरीसे चित्र होजीव तिसे परंतु करपना रूपक चमकार करनेवाळा और संकठन होजीव तौ उसे चित्र नामक शब्दाळंकार कहतेहें जैसे असरीसे कमळ एज मुक्ट आदि आकार बनजावें उसे पद्मवंध छत्रबन्ध आदि चित्रकाच्य कहते हें॥ ७॥

पमर्वधित्रका उदाहरण ।

. जनस्य नयनस्थानध्वान एनाईछनत्वि-नः ॥ पुनःपुनर्जिनः पीनज्ञानध्यानधनः --- नः ॥ ८ ॥

टीक्रा-स जिनः नः एनः घुनः धुनः छिन्तु कीहरो। जिनः जनस्य नयनस्थानध्यानः पुनः कीहराः इनः पुनः कीहरो। जिनः पीनज्ञानध्यानधनः इत्यन्वयः ॥ ध्वान इत्यव मानः इति वा पाठः । जनस्य लोकस्य नयनं स्थानं यस्य ताहरो। ध्वानः निर्याणप्रवर्तकशब्दः मानः पञ्जे जनस्य नयनस्थानं तदेव मानं यस्य इनः स्वामी पीनज्ञानध्यानथनः पनिं महत् ज्ञानं ध्यानं

### सान्यपर्मं हो । भाषादी रासहित । (६५)

च धनं यस्य स नः अरमाकम् एनः पापं पुनःपुनः धारंबारं छिनतु नारायतु ॥ एषः पोडशदलप्रमर्वधः तथा गोमृत्रिकावंधश्र ॥ ८ ॥

सर्थ-पे निन भगवान हमारे पायोपी पारवार नाहा परो परिहें निन नानीरे ममनत्यान पहीं है त्यान (नियां व्यवनंत्र प्रवनं निनके और त्यानपी पढ़े मान पेमा नाडीतर मानतेहें अबंदा मनुष्पीक मयनत्यान है। है मान (सन्धान) निनना तथा जित पेस निनहें कि हम अबीन पुन्यअवा त्यामीं है और किर पेसे हैं कि पूरत हान और त्यान हो है पन निनका ॥ यह पाँड हादहरप्रसंपर्वत तथा सामुजिनाचेंप भी होसनाहै देखी विज ॥८॥

भाइराइलप्रस्वंथवित्रम्य स्वरूपम्.



| 1 |   | अयमवर्गामृत्रकाषध्य यथा । |    |   |    |   |    |   |             |     |    |   |         |    |     |         |
|---|---|---------------------------|----|---|----|---|----|---|-------------|-----|----|---|---------|----|-----|---------|
| Ì | 3 | #                         | 47 | Ħ | 4  | 4 | w  | H | <b>ग्या</b> | in. | ų  | a | िंग     | 77 | (ex | म       |
|   | 3 | <b>#</b> :                | 3  | * | ru | n | 41 | - | 61          | Ħ   | या | Ħ | िय<br>प | 7  | 77  | ~<br>मः |
|   | _ |                           |    |   |    | • | _  | - | -           | _   | _  | _ |         | _  | _   | _       |

( ९९ ) वाग्भडालकार-पार० ४.

गणवरगणवरकरतरचरण! परपदशरण-गजनपथकथक!॥ अमदन! गतमद! गजकरयमल! शममय! जय मयघन-वनदहन!॥ ९॥

टीका~(हे ) गणवरगणवरकरतरचरण (हे) परपद शरणगजनपथकथक (है) अमदन (है) गतमद (है) गजकरयमल ( हे ) शममय (हे ) भयवनवनदहन (त्वें) जय इत्यन्वयः॥ गणेषु बगः तेषां गणः संघः तस्य वरं वांछितार्थम् अतिशयेन करोति एवंभूती चरणी यस्य तत्संबुद्धिः हे गणवरगणवरकरतरचरण परपदं नि-र्वाणं तस्मे शरणगा ये जनाः तेषां पथः पंथाः तस्य कथकः तत्संबुद्धिः हे परपदशरणगजनपथकथक हे अमदन मदनेन रहित हे गतमद गतो मदः यस्मात तत्संब्रद्धिः तथा गजस्य करमिव करयमलं यस्य तत्संबुद्धिः हे गजकरयमल हे शममय शांतिरूप भय एव घनवनं तस्य दहनः तत्संबुद्धिः हे भयघनवनदहन त्वं जय सर्वोत्करंण वर्तस्य (एतत् एकस्यरचित्रम)॥९॥

अर्थ-गणींभें तो भेद्र सी गणपर उनके गण उनकी पर पी रिजार्थ करने बाद्र अतिहास करके हैं बरण निनके तथा गरपद भे निर्वाण ) के अर्थ सालागत जी जन ( मनुष्य ) उनके साग के उनदेश करने बाद्र नेपा अमदन ( कामदेष करके दित ) और गतमद मदरहित तथा गर्मक कर (संड ) यत विज्ञाल हैं दोनों भुना निनकी तथा शोतिमय और भयरूप धनवन उसके दग्ध करने वाले ऐसे जो भीनितभगवान् आप जय हो । यह एक स्वर विज्ञ हैं अर्थात् इसमें अकारके सिवाय और स्वर (मात्रा) नहीं हैं॥ ९॥

म्लस्थितिमधः कुर्वन पात्रेर्जुप्टो गता-क्षरेः ॥ विटः सेन्यः कुलीनस्य तिप्ठतः पथिकस्य सः ॥ १० ॥

दीका-मूलिस्थितिम् अधःकुर्वन् सन् गतासरैः पात्रः जुष्टः स विटः कुलीनस्य पिथकस्य तिष्ठतः सेन्यः इत्यन्वयः ॥ अत्र इकारच्युती विटस्थाने वटः इति चित्रम्। विटय्से मूलिस्थिति इन्यात्मिकां शक्तिम् अधः कुर्वन् भूतले संस्थापयन् अथवा मूलिस्थितिम् अधः कुर्वन् इन्यानुरूपम् आडंवरं न संपाद्दयन् सन् गतासरः पात्रेः जुष्टः विद्याविद्वीनैः सत्पात्रः जुष्टः युक्तः अथवा गतासरः गतः आसमंतात सरः क्षरणं येभ्यः

तथाभूतैः पञ्जिः भांडादिभिर्जुष्टः स विटः महाजनः वैश्यः कुळोनस्य सन्छ्ळप्रसतस्य पथिकस्य पथिवर्त्तमान् स्य तिष्ठतः स्थितस्य सेव्यः सवायोग्यः।तथा च वटपते मृळस्थितं मूळेः शिफाभिः स्थितिम् अथः कुवैत् तळभ देशे कुवैत्तस्य गताशैरः प्रावः गतानि प्राप्तानि अशरा- (६८) षाम्भटालंकार-परि० ४.

णि हदानि तथाभूतैः पात्रेः पत्रसमृद्धेः जुष्टः युक्तः स वदः कुळीनस्य की पृथिन्यां लीनस्य अध्वगमनश्रमादः वसादं गतस्य एवंग्नतस्य तिष्टतः पृथिकस्य सेव्यः

सेवायोग्यः ॥ १० ॥

अर्थ-इस स्रोक्षमं विद शब्द इकार मात्रा हटानेसे पट ही। जाताह और दोनों प्रकारसे अर्थ होताह १ ( विद्यपसें ) पिट-पा अर्थ महाजन वैश्य है तहा मूहारियतिको दवाते हुए सीर् सन्पात्रों या नीन बडे पात्रोंसे युक्त यह विद ( महाजन ) सुसी-

सन्पात्रों या निम बड़े पात्रोंसे गुक वह विद्र ( महाजन ) सुरी-न ( सोदानी ) राह पर चरने वाले और स्थिति रसने वाले मनुष्योंको सेवनीय है और मूलस्थितिको दवानके हो अभिनाप है एकते। यह कि मूलस्थिति ( मुस्यदस्य ) को पृथिषा आदिमें

ह एउना पर १८ मूहास्यात (मुल्यहुन्य )का शाया आरत् इचाकर गुसरमाना दूसरे यह कि मूंछन्यिति अपने द्रव्यानुहुँछ इाकिको नीचा रराना अर्थात द्रव्यानुहुर आडेवर नहीं पराना सार्दे टेंगमें रहना (जैसे कि मायः धैरयोंका स्परहार पहुंचरी मीपा मारा था) रे ( पटपुरामें) मूल्यियति जडोंकी स्पि

तिको नांचको करते हुए मात हुए हैं नवीन पत्र जिसमें पेता बट इस मार्गको यकायदमे प्रतिवर्गमें छीन हुए पेंदे हुए पिक मुमाक्तिंको मेयनीय है ॥ १०॥ धर्माधर्मिद्दः माधुप्क्षपातसमृद्यताः ॥

धर्माधर्मविदः माधर्पक्षपातसमुद्यताः ॥ नरके दुःखिता यांति गुरूणां वंचने रताः॥ ११ ॥

टीका-( अवास्मित् शोके गुष्टणी वंगने ग्ना इन्यत्र अनुस्वारन्युनी गुष्टणी यगने ग्ना दनि चित्रम) (वंचने रताः इतिपते) गुरूणां वंचने रताः धर्माधर्म विदः साधुपक्षपातसमुद्यताः दुःखिताः नरके यांति इत्यन्वयः ॥ गुरूणां पित्रादीनाम् उपदेशकर्तृणां वृद्धाः नां वा वंचने प्रतारणे कापट्ये रताः निरताः धर्माधर्मे विदः धर्मम् अधर्मम् अधर्मम् धर्मम् विदःइति जानंती-

त्वम् पनस्य प्रवासम् वनस्य विश्वः ताः वागातः त्वर्षः । साध्रवस्यातसमुद्यताः साधूनां पत्रः तस्य पाते समुद्यताः इति ( वचनेरताः इति पत्रे ) हे नर गुरूणां वचने रताः धर्माधर्मविदः धर्माधर्मविवेकिनः साध्रयस पातसमुद्यताः साधी पत्रपति समुद्यताः अदुःखिताः के स्वर्गे यांति ॥ ११ ॥

नपनं रताः धनाधनावदः धनाधनावदाकनः साधुपतः पातसमुद्यताः साधा पत्रपति समुद्यताः अदुःखिताः के स्वर्गे यांति ॥ १९ ॥ अपं-इस अवृत्यार इटानेसे चयने होनाताहै जीर दोनां प्रकास अपं होताहै पत्री विवर्ह (पेपने पत्रमें) जो सुन्यां (चहां) के धननमं (टानेमें) रतहें (षे प्रमे प्रमेषो अपमं जानने चाले औरसासुवाँक पस अथवा टसम पत्र परे पात करने (विमाइने) में टसल हैं। सो ) इप्लित होन्स परे पात करने (विमाइने में दसल हैं। सो अर्थाक क्यां में रत रहतेंहें के प्रमापमंके विवर्धा और सासुवाँक पत्रमातमं अपया टसम पत्रपत्रमं उदातहें व दुःखरहित होन्सर क अर्थात रसमं में जातेहें ॥ ११ ॥

<sup>स्रा म</sup> जातेद् ॥ १२ ॥ क्काकुकंककेकांककेकिकोंकेककुः ककः ॥ कक्कोकःकाककाककर्क्षकुकुककांककुः १२

दीका-कककोकः ककः ( क्रीहशः कककोकः ) ककाकुकंककेकांककेकिकोकिककुः ( पुनः कीहशः )

काककाककर्काकुकुककांककुः इत्यन्वयः ॥ कं शबं कुर्वन्ति इति ककाः ककाः कोकाः( चक्रवाकाः) यरिमन् स कककोकः समुद्रः ककः कं मुखं करोतीि ककः सुखकारक इत्यर्थः । ककाकुकंककेकाककेिको कैककुः कं सुखं तस्य काकुः प्रनःपुनः उक्तिः सुरू जनककाकुः इत्यर्थः । प्रनःप्रनकृतिः येपां ते कंका जलपिक्षणः केका मयुराणां वाणी तया अंकिताः के किनः मयुराः कोकाः चक्रवाकाः तेपाम् एककुः अद्वि तीयंस्थानमित्यर्थः। काककाककक्रीक्रक्रककांक्कः।का का एव काककाः स्वार्थेकच् ताच् आकर्यति प्रीण-यंति इति काककाकका ऋचः। ऋग्वेदीयमंत्रविशेषाः तत्तनमंत्रेः काकेभ्यः विलः उपाह्नियते इति तेपां मंत्रा-णां काकप्रीणनत्वमिति भावः ता एव ऋक्काकुवः ध्वनिविशेषाः तान् कोकति जनसति इति काककाक ककोकुकुकः तथाभूतः कः ब्रह्मा स ब्रह्मा अंके यस्य सः विष्णुः तस्य कु स्थानम् अत्र समुद्रस्य वर्णनम् । एकव्यंजनचित्रम् अत्रोद्धंगतो रेफः ऋकारसंजातः त्वात्र गणनीयः ॥ १२ ॥

अर्थ-कंका अर्थ क्षान्द उसका करने पाला कक कक अर्थात क्षान्द करने वाले कोक नक्ष्य हैं ( विशेष ) नहां पेमा गी। समुद्र सो ककः अर्थान् सुमका करने। वालाई कका अर्थ सुध्य भी है कैमाई समुद्र क (सुन्य ) की। कालु (ध्यनि ) काने। याले गी।

साम्यपस० टा ० भाषाटाकासाहत । हंक (पक्षी ) और केका ( मयुरेंकीबाणी ) करके अंकित जी नहीं ( मपुर) और फीक (चक्रवाक) इन सबका पक कुः अदितीय स्थान ) है तथा काफोंको काफक भी फहतेहैं (क न्यप होनेसे ) इनको आवाहन या तम करना काफकाकक हुवा रमप्रशार अर्थेदमें काफबलिके मंत्रहें सीअर्थेदोक्त काकुडसका हुकने पाला उचारण करनेयाला बझा पह बझा है अंक (गोद) में निसके ऐसे विष्यु उनका कुः अर्थात् स्थान है यह एक ध्यंजन नित्रहै इसमें जो कपर रकारहें सो क स्पर का रूपहे इससे इस की गिनती नहीं (इस श्होकमें समदका वर्गनहीं ॥ १२ ॥ कुर्वन्दिवाकराश्चेपं दधचरणडंबरम्॥ देव यौष्माकसेनायाः करेणुः प्रसरत्यसौ॥१३॥ टीका-अत्र करेणुशब्दस्य ककारच्युती रेणुः इति चित्रम् ( हे ) देव योप्माकसेनायाः असी करेणुः अथवा रेणः प्रसरति किंकुर्वेच दिवाकराश्चेषं कुर्वेच

कीदशः करेणुः रणडंबरं च दधत् रेणुः कीदशः चरण-डंबरं दघत इत्यन्वयः ॥ चीप्माकसेनायाः युष्माकं सेनायाः करेणः इस्ती दिवा आकाशेन सह करस्य

शुंडस्य आश्चेषम् आलिंगनं कुर्वेन् चरणस्य संप्रामस्य डंबरम् आडंबरं द्वत ककारच्युती रेणुः धृलिः दिवा-करस्य मूर्यस्य आश्चेषम् अवरोधं कुर्वेव चरणानां पदानां डंबरम् आयोजनं द्वयत् प्रसरति चलति ॥१३॥ अर्थ-(इस क्षोकों करेणुशन्दके ककार दूर कर देने-से रेणु होताह तथा दोनों पक्षमें अर्थ होताहै यह वित्र है) हे

( 80 )

**मथम सर्भगश्छेपवकोक्तिका उदाहरण ।** 

नाथ मयूरो चत्यति तुरगाननवक्षसः कृतो चत्यम् ॥ नतु कथयामि कलापिनमिह सुखलापी प्रिये कोस्ति ॥ १५ ॥

टीका-( कांतया कथितं ) हे नाय मयूरः नृत्यति ( कांतेन कथितं ) तुरगाननवससः नृत्यं कुतः ( पुनः कांतया कथितं ) नमु कलापिनं कथयामि ( पुनः कांतेनोक्तं ) हे प्रिये इह सुखलापी कः अस्ति इत्यः न्वयः ॥ प्रस्तुतस्तु मयूरः पित्तविशेषः वकोत्तया अप रार्थमूचकं वाच्यं मयोः तुरगाननस्य यसस्य वरः वक्षः तुरंगवद्नो मयुरित्यमरः पुनः प्रस्तुतस्तु कलापिनं कलापः मयूरपिच्छः सोस्ति यस्य स कलापि तं कलापिनं मयूरमेव कथयामीति भावः पुनः वकीन्त्या अपरार्थमूचकं वाच्यं कं सुत्वं तदालापी कलापी इति भंगक्षेपवकोक्तिः ॥ १५ ॥

अर्थ-किसी कांतान कहा है नाथ मयूर (मोर) नाव रहाँहै पुरुषने बक्तोंकिसे कहा मयु यसका उर हदय मयूर उसका नावना केसे होसके फिर कांताने कहा नहि मैंती कलापी (मोर्र) का कहती हूं फिर पुरुषने चक्रोंकिसे कहा कि क सुख उसका लापी आलाप करनेवाला कलापी सो है मिय यहांपर सुरालापी कीन है यहां सभेग हेपके आश्रयसे चक्रोंकिं हुई ॥ १५॥ सान्वय सं ंटी भाषाठीकासहित । (७५)

अभंगश्टेप बकोक्तिका उदाहरण ।

मर्तुः पार्वति नाम कीतंय नचेत्तां ताड-यिष्याम्यहं कीडाञ्जेन शिवेति सत्यम नघे किं ते शृगालः पतिः ॥ नो स्थाणः किमु कीलको नहि पशुस्तामी तु गोप्ता

किमु कीलको निह प्रमुखामी त गोप्ता गवां दोलाखेलनकर्मणीति विजयागी-य्योगिरः पांतु वः॥ १६॥

स्या|िगरः पातु वः॥ १६॥ द्येका~दोलाखेलनकर्मणि इति विजयागीर्थ्याः गिरः वः पातु इतीति किम् (विजयोक्तिः) हे पार्वति

गरः च पातु स्वार्धा पन्न ( (नजनाताः ) ह पाति भर्तुः नाम कीर्तय न चेत् अहं त्वां क्रीडाब्जेन ताड-पिप्यामि ( गीर्योक्तं ) शिव इति सत्यं (विजयोक्तं) हे अन्ये किं ते पतिः शृगालः ( पुनर्गोर्योकं ) नो स्थाणुः ( विजयोक्तं ) किम् च कीलकः ( पुनर्गोर्थ्यो-कं ) नहि पशुस्वामी ( पुनर्विजयोक्तं ) तु गर्वां गोता इत्यन्वयः ॥ अत्र प्रस्तुतस्तु शिवः शंकरः वक्ता

का र नाह पशुरताना ( चुनावजाका र छु जा जाता हरयन्त्रयः ॥ अत्र मस्तुतस्तु शिवः शंकरः वको स्या अपरार्थमूचकं वाच्यं शिवः शृगालः पुनः प्रस्तुतः स्थाणुः शंधुः अपरार्थमूचकं वाच्यं स्थाणुः कीलकः एवमेव पशुस्वामी पशुपतिः गवां गोप्ता च इति अभंगक्षेपवकोक्तिः ॥ १६ ॥

भ्रेन ! ६ श्रत शिवास्ट्रस्य श्रीकत्वाचक्रणात् भ्रुगाडवाचक्रभाश्च एवं रभागुसस्ट्रस्यि शिवासिक्षात् क्रीयकत्तिभावाच एवमेव वद्यस्यानिसस्ट्रस्य पद्धारतिशिक्तानिक्षात् गीरकानिक्षात्र समंग्रभेषः !

अर्थ-हिंडोले मूलते समय विजया और गाँरीक ये (हास्या समक ) ययन तझारी रक्षा करो जैसे विजयान कहा है पार्वति तम भतांका नाम बतायो नहीं तो तुसे में क्रीडा कमलसे ताडना करूंगी गाँरीने कहा सचही शिवहें (तब विजयाने अर्थ पल्टक कहा) कि क्या तुझारा पति किंव अर्थात खागल है फिर गाँरी ने कहा नहि स्थाणु: ( शंकर ) है फिर विजयान कहा क्या स्थाणु: ( अर्थात कीलक ) दुंउ है फिर गाँरीने कहा नहि पशु: स्थामी (पशुपति) है फिर विजयाने कहा तो गाँवोंका रखवाला है यह अर्थगरेश्ववक्रीति है ॥ १६॥

(भाषा) दोहा-काकु रहेष व मंगंस अर्थ आनका आत। फेरफार उत्तर कहै वक्रउक्ति तेहि जात ॥ १ ॥ ( उदाहरण) पीछो पानी तिप कहै पिय कहि का हीं फूस! नहि जह हो हम क्यों जहें जहें हमारे दूस ॥ २ ॥ ( दूस अर्थात् द्वेषी शह))

अनुपास छक्षण ।

ढल्यश्वत्यक्षराद्यत्तिरनुप्रासः स्फुरद्वणः ॥ अतत्पदः स्याच्छेकानां लाटानां तत्पद-श्च सः॥ १७॥

्टीका-स्फुरद्धणः तुल्यश्चत्यक्षराष्ट्रतिः सः अनु-प्रासः स्यात् अतत्पदः छेकानां च तत्पदः ठाटानाम् इत्यन्वयः ॥ तुल्या श्वतिः श्रवणं येपां तथा भूतानाम् अक्षराणाम् आवृत्तिः प्रनःष्ट्रनः आवर्तनम् उचारणम् - इत्यर्थः स्फुरद्वणः स्फुरंतो माधुर्य्यादयो गुणा यत्र तथाभृतः सअनुप्रासः अनुप्रासो द्विविधः छेकानुप्रासो लाटानुप्रासश्च तत्र अतत्पदः तत्पदरहितः छेकानां छेकानुप्रासः इत्यर्थः (छेको नागरो विदग्धः इति शत्द-स्तोमः) तथा च तत्पदः तानि एव पदानि यत्र स तत्पदः लाटानां लाटानुप्रास इत्यर्थः (लाटो देश-विशेषस्तत्र वासिनो लाटाः)॥ १०॥

अर्थ-जहां तृत्यभृति ( एक्से अपया पेसेही ) अक्षरोंकी यारंवार आवृत्ति हो अर्थात हमारण हो और माधुम्यांदि गुण एक्तपमान हो तो हसे अनुमास कहतेहें अनुमासक हो मेद हें एक देखानुमास हमार हमार कहाँ पर्वार्धी आष्ट्र-तिं में हुं एक देखानुमास कहाताहै और जाई कि हमें एक देखानुमास कहाताहै और जहां पूरे उन्हीं पहोंकी आवृत्ति हो हमें छाटानुमास कहतेहैं ॥ रेज ॥

छेकानुप्रासका उदाहरण।

अलं कलंकशृंगारकरप्रसरहेलया ॥ चंद्र चंडीशनिर्माल्य मसि न स्पर्शमईसि॥१८॥

टीका-हे चंद्र हे कलंकशृंगार कर्मसरहेल्या अलं ( त्वं ) चंडीशनिर्माल्यम् असि स्परी न अहंसि इत्य-न्वयः ॥ कलंकः लांछनं शृंगारो यस्य स तत्संबुद्धिः हे कलंकशृंगार चंद्र करमसरहेल्या किरणमसरण-विलासेन अलं किरणमसारणं मा कुरु इत्यर्थः त्वं चंडीशस्य शिवस्य निर्मालयं भुक्तरोपः वच्छिष्टः असि अंतः स्परी न अहंसि अमादां शिवनिर्मालयमिति वच- (96) याग्भदारंकार-परि० ४,

नात् न स्पर्शयोग्य इत्यर्थः अत्र पूर्वाई अलंकलंक इति वर्णावृत्तिः तथा रकारस्यावृत्तिः उत्तराद्धं सकारस्य

चकारस्यावृत्तिः अतः अतत्पदावृत्या छेकानुप्रासः १८ अर्थ-हे फलंकशृंगार चंद्र तू अपनी हिरण फेलानेके विलाम को (धसकर) अर्थात् किरण मत फेला क्यों कि तू चंडीश (महा-देव ) का निर्माल्य है ( टनके शिरसे उतरा हुवाहै ) इससे स्पर्श करने योग्य नहीं है ( शिवका निर्माल्य अग्राह्म होताहै) यह विरहिणी कांताका धचनहैं इस श्लोकके पूर्वाईमें अलंक्लंक इत्यादि वर्णोकी तया रकारकी आशृतिहै और उत्तराईमें चकार और सकारकी आञ्चतिहै इससे अतत्पदावृत्ति होनेसं छेकार मास दुवा ॥ १८॥

**छाटानुपासके उदाहरण** । रणे रणविदो इत्वा दानवान्दानवद्दिपा। नीतिनिष्ठेन भूपाल भूरियं भूस्त्रया

ऋता ॥ १९ ॥

टीका-हे भूपाल रणे रणविदो दानवान हत्वा दान-वद्विपा नीतिनिधेन त्वया इयं भूः भूः कृता इत्यन्वयः॥ भुवं पृथिवीं पालयतीति भूपालः राम इति भावः तत्सं-

बुद्धिहें भूपाल रणे संयामे रणविदः रणकोविदान दानवान असरान दानवान द्वेषि इति दानवद्विह तेन दानबद्धिपा दानबारिणा नीतिनिष्ठेन नीतिपरायणेन

े) इयं भुः पृथिवी भूः रत्नादीनां प्रसविनी कृता अञ रण दानवभूपदानां पुनरावृत्त्या तत्पदो लाटानुप्रासः॥१९॥

अर्थ-हे भूपाल ( रामचंद्र ) संप्राममें रणवित्त दानवेंको भारवर दानवेद्रपी राननीतिनिष्ठण (जो आपहें) आपने पह पृथिवी रतादिके उत्पन्न करने वाली बनादी यहाँ रण दानव और भूपदोंके दोंबार आनेस तत्पद लाटानुमास हुवा ॥ १९ ॥

लं प्रिया चेचकोराक्षि स्वर्गलोकसुखेन किस्॥ लं प्रिया यदि न स्या मे स्वर्गलो-कसुखेन किस्॥ २०॥

टीका-हे चकोराति त्वं मे प्रिया चेत् (तदा) स्वगंलोकसुखेन कि यदि त्वं मे प्रिया न स्थाः (तदा) स्वगंलोकसुखेन कि यदि त्वं मे प्रिया न स्थाः (तदा) स्वगंलोकसुखेन किम् इत्यन्वयः ॥ त्वं प्रिया चेत्तदा स्वगंलोकसुखम् अमृताप्सरादिसंभोगरूपं तेन कि न किम्पि प्रयोजनम् इत्यवंः त्वं प्रिया न स्थाः तदा स्वगंलोकसुखेन कि स्वगंलोकसुखेपि न सुखानुभव इत्यवंः अत्र स्वगंलोकसुखेन किम् इति पादस्य दि-राइत्या पादावृत्तिको लाटानुमासः ॥ २०॥

अर्थ-है चर्कारासि (चर्कारनेत्र) जो तु मेरी प्यारी हो तो मुसे स्पाँठीक मुख्से क्या मयोनन है अपीत हवाँक मुख्य पान अप्सरासंभोग आदियो भी आपदयकता नहीं और जो तु भेरी विषा नहीं तो भी स्वगंदीक मुख्ये क्यांहै अपीत तेर किना स्पाँदीक समस्त मुख्य भी मुख्य माहुम नहीं होंगे (किन इत्य मतीत होंगे) यहां "स्वगंदीक मुख्ये किन" हम पूरे पादकी आपृति होनेसे अपाँत पूरा पाद फिर आनेसे यह पादा वितक हाटानुसास हुवा ॥ २०॥ (८०) वाग्भटालंकार-पारे॰ ४.

एकत्र पत्रि स्वकलत्रवक्तं नेत्रामृतं विवि तमीक्षमाणः ॥ पश्चात्पपो सीधुरसं पुर-स्तान्ममाद कश्चिद्यहुमुमिपालः ॥ २१॥

टीका-कश्चित् यदुभूमिपालः स्वकलञ्ज्ञकं नेत्रा-मृतम् एकत्र पाञ्चे विवितम् ईक्षमाणः (सन् ) पुरस्तात् ममाद पश्चात् सीधुरसं पपा इत्यन्त्रयः ॥ यदुभूमि-

पालः यदुराजः स्वकलव्यकं स्वकीयकांतामुखं नेवा-मृतं प्रेमाश्च एकव पात्रे एकस्मिन् पानपात्रे विवितं प्रतिविवीभृतं पश्यन् पुरस्तात् मद्यपानात् पूर्वम् एव ममाद मदोन्मत्तो वभूव अत्र पूर्वाईं त्र इत्यक्षरस्य प्रनःप्रनरावृत्तिः उत्तराईं पकारस्य तस्मात् छेकान्न-

प्रासः ॥ २१ ॥
अर्थ-कोइं यदुरामा अपनी र्खाकं सुसको और नेत्रासृत (मेमाश्रुपात) को एकही पात्रमें मितिंचिनत देसकर मयपानसे पहले ही मदोन्मत होताभया और पीछेस सीप्रस्त (मद्य) पान किया यहाँ पहले पदोंमें त्रकारक वारवार आद्यिस और पीछले पदमें पकारको आदृत्ति होनेसे अतराद छेकानुमास

हुवा ॥ २१ ॥
(भाषा) दोहा-धुनि धुनि आवत वर्ण जह सींं छेकाद्रमास।
वह लाटाद्रमास हो जहेँ धुनि पद हो सास ॥ १ ॥ (छेकाद्रमासका ददाहरण दीहा)-कच रचना लग्न पीपका सुन स्व चचन विलास । सुस हार सुरहायफ परस्त विच हिन होत हुलास ॥ २ ॥ (लाटाद्रमासका ददाहरण दोहा)-पिपपारी

## सान्वय सं ं टी॰ भाषाटीकासहित। (८१)

जो संग है। तिन्हे स्वर्ग किंहूँ काम। पियप्पारी जो संग नहिं तिन्हे स्वर्ग किंहूँ काम ॥ ३ ॥

यमक्लक्षण ।

स्यात् पादपदवर्णानामाद्यत्तिः संयुता-युता ॥ यमकं भिन्नवाच्यानामाद्रिमध्यां-तगोचरम् ॥ २२ ॥

टीका-भिन्नवाच्यानां पादपदवर्णानां संयुतासंयुता

आवृत्तिः आदिमध्यांतगोचरं यमकं स्वात् इत्यन्वयः॥
- भिन्नवाच्यानां पृथगथांनां पादपदवर्णानां पादः छोकः स्य चतुर्थाशः पदं विभक्तयंतं शन्दात्मकं वा वर्णाः अक्षराणि तेषां संयुता मिलता असंयुता छिन्ना आवृत्तिः पुनक्तिः यमकं तत् आदिमध्यांतगोचरम् आदिगतं मध्यगतम् अंतगतं च तस्य पादपदवर्णभेदेन संयुतासंयुतभेदेन आदिमध्यांतगोचरत्वभेदेन च अष्टादशं भेदाः यमके पुथगर्थत्वं लाटातुमासे चेकार्यन्वमिति भेदः॥ २२॥

अर्थ-पृथक अर्थवाले पाद पद और अक्षरीकी संयुत असंह रूपसे और असंयुत्त िक रूपसे आश्वीत (युनरिकिः) रा उसे समस कहतेहें यह आदिगत मध्यगत और अंतगत होता है पाद श्लोकेत एक घरण (चतुर्याक्ष) यो कहतेहें पद विभक्तिन अथया क्षान्दरूपको कहतेहें और यण आरको कहतेही हैं अख्य पाद पद वर्ण सेदसे तथा संयुत असंयुत सेदसे तथा शाद वाग्भडालंकार-परि० ४.

. मध्य और अंतगत भेदसे यमक १८ प्रकारका होताहै यमकर्षे अन्य अर्थवाले पद होते हैं और लाटानुमासमें माप परीका अर्थातर होना आवस्पक नहीं यही भेद है ॥ २२ ॥

पादयमकके उदाहरण । दयांचके दयांचके॥सतां तस्माद् भवाः

न्वित्तम् ॥ २३ ॥

( 23 )

टीका-भवान् दयां चके तस्मात् सतां वित्तं दर्याः चके इत्यन्त्रयः ॥ द्यां चके द्यां कृतवान् तस्मात सतां साधूनां वित्तं धनं द्यांचके दत्तवान् अत्र प्रथम-

पादस्य द्वितीयपादे आवृत्तिः ( चृडा नाम चतुरक्षरा वृत्तिः ) ॥ २३ ॥

अर्थ-आपने दया करी जिससे साधुवोंको धन दान दिया (एक जगह दर्याचन्नेका अर्थ दया करी दूसरी जगह दिया) इसमें मथम पादकी भारती हसरेमें हुई अर्थीत परामथम वरण

इसरे चरणकी जगह फिर कहानया परंच अर्थ पलट गया यह भूडानाम छंदीहे इसका ४ अक्षरका एक चरण होताहै ॥ २३ ॥ यशस्ते समुद्रान्सदारोरगारेः ॥ सदा-

रोरगोरः समानांगकांतेः ॥ २४ ॥ द्विपा-मुद्धतानां निहांसि त्वमिंद्र ॥ मुदं भो

धराणामुदम्भोधराणाम् ॥ २५ ॥ टीका-उरगरिः समानांगकातेः आरोरगरिः ते सत यशः सदा समुद्रान् आर इत्यन्वयः ॥ चरगारेः गरू-

डस्य समाना अंगकांतिः यस्य स उरगोरः समानांग कांतिः तस्य आरोरं दारिद्यं गन्छंतीति आरोरगाः ता-दृशा अरयः शबबो यस्य स आरोरगारिः तस्य आरो रगारेः ते तब सत् श्रेष्ठं वर्तमानं च यशः सदा निरं-तरं सम्रद्राच् आर अगमत् इत्यर्थः अत्र द्वितीयपाद-स्य तृतीयपाँदे आत्रत्तिः सोमराजीनाम छंदः पडक्षर पदात्मकम् ॥ २४ ॥ भो इंद्र त्वम् उदंभोधराणां धरा-णाम् उद्धतानां द्विपां मुदं निहंसि इत्यन्वयः ॥ हे इंद्र (हे शक) उद्गताः अंभोधराः मेघाः येपु ते उदंभोधराः तेषाम् उदम्भोधराणां धराणां पर्व-तानाम् उद्धतानां उद्दप्तानां द्विपां शत्रूणां मुदं हर्प निहंसि नाशयांसि पश्चच्छेदादिति भावः अत्र तृतीयपादस्य चतुर्थपादे आवृत्तिः इदमपि पडक्षर चरणात्मकं सोमराजीछंदः ॥ २५ ॥

अर्थ-उरगारि ( गरुडके ) समान अंगकी कांति ( अर्पात् सुवर्णके रंगकीसी अंगकांति ) है तुम्हारी और आरोर ( दिदि ) को मान्न होने वालेंद्रें आर ( शड़ ) तुम्हारे ऐसे जो आप सो आपका सुंदर यश सदा समुद्रों पर्यंत गमन करता भया यहां इसरे पदकी आद्वति तिसरे पदमें पणे कपसे है और यह छह असरके चरण वाल सीसराजी खंद है।। २४।। भी दंद आप उदत ( मक्छ ) और कपर हाणे हुँग्हें मेण जिनके ऐसे जो ( आपके ) शबु पर्यंत हैं उनके हुँग्वेरी नाश करते ही ( अर्थात् पर्यंतींके पक्ष छेदन करके आपने उनका हुवं और दर्यं नाश कर (82)

दिया है ) यहां तीसरे पादकी प्ररी आवृत्ति चोथे पादमें है तथा यह भी छहवर्णके चर वाला वही सोमराजी छंद है ॥ २५ ॥

## ह मा छह्वपुक चर चाला वहा सामराजा छुद है ॥ २२ ॥ विभाति रामा परमा रणस्य विभातिरामा परमारणस्य । सदैव तेऽजोजितराजमान सदैवतेजोजिंतराजमान ॥ २६ ॥

टीका-हे अजोर्जितराजमान हे सद्देवतेजोर्जितराज मान परमारणस्य ते रणस्य अतिरामा परमा रामा विभा सदा एव विभाति इत्यन्वयः ॥ अजः विष्णुः तस्य इव उर्जितं वल्लं तेन राजमानः तत्संबुद्धौ हे अजो जितराजमान ! सदैवं सभाग्यं यत् तेजः प्रतापः तेन अर्जितः संपादितः राजम्र चृपेषु मानः सन्मानः येन तत्संबुद्धौ ह सदैवतेजोर्जितराजमान ! परमारणस्य शञ्चवातिनः ते तव रणस्य संग्रामस्य परमा उत्कृष्टा रामा मनोहारिणी रामं रामचंद्रं परभुरामं वा अति-क्रम्य वस्तेते इति अतिरामा विभा शोभा सदा एव विभाति शोभते अञ्च प्रथमपादस्य द्वितीये वृतीयस्य चतुर्थे आवृत्तिः॥ २६॥

अर्थ-हे अनोजितराजमान अज विच्छु तिसक बछके समान बरुकरके राजमान और भाग्य करके सहित जो तेज प्रताप हैंसे करके मान क्यि॰ राजायोंने सन्मान जिसने ऐसे जो आप पर ( शञ्च ) के मारनेवाल द्वम्हारे रणकी परग्रुरामके संजामसे अधिक परम मनेहारिणी दीमि सदाही शोभाको प्राप्त होती है इसमें पहले पाइकी इसरे पाइमें और तीसरेकी चौषेमें आवृत्ति है।। २६॥

सारं गवयसान्निध्यराजि कानन्मग्रतः॥ सारंगवयसानिध्यदारुणं शिखरे गिरः२७

टीका-गिरेः शिखरे अप्रतः सारं काननम् अदा-रुणम् कथंपूर्तं काननं गत्रयसात्रिध्यराजि पुनःकथं भूतं काननं सारंगत्रयसांनिधि इत्यन्वयः ॥ गिरेः पर्व-तस्य काननं वनं सारम् उत्कृष्टम् अदारुणं कोमलं रम्यमित्ययंः गत्रयानां गोसदृशमृगाणां सात्रिध्यं सामीप्यं तस्य राजिः पंक्तिः यत्र तत् गत्रयसात्रिध्यरा जि सारंगाणां वयसां पञ्जिणां निधि सारंगवयसां

ाज सारगाणा वयसा पात्रणा गांव सारगंपसता निधि अञ्जयभागासस्य तृतीयपादे आञ्चत्तिः ॥ २७ ॥ सर्थ-प्यंतके शास्त्र पर अगाडी मुक्त पर कालास्य

अपे-परंतके शिक्षर पर अगाडी सुख्य पन कोमल अर्थात् रमणीक है केसा यह पन है गयप गीके समान मृग (जील-गाव) उनका सानिष्य समीपता अर्थात् एकत्रित समूह उसकी है पीने निसमें और फिर फैसा यह यनीह कि सारंग जो पत्तां उनका निशि अर्थात् स्थान है यहां पहले चरणकी तीसरे चरणमें आजृति है।। २७॥

आसन्नदेवा न रराज राजिरुचेस्तटाना-मियमत्र नाद्रो॥ कीडाकृतो यत्र दिगंत-नागा आसन्नदे वानरराजराजिः॥ २८॥

## (८६) वाग्भटालंकार-पारे॰ ४.

टीका-अञ्च अद्दी उद्दैः तटानाम् इयम् आसन्नदेता वानरराजराजिः राजिः न रराज (इति) न (अपित रराज एव) यत्र नदे दिगंतनागाः कीडाकृतः आसग् इत्यन्वयः ॥ अद्दी पर्वते उद्दैः तटानाम् उन्नतत्वानी शिखगणामित्यर्थः राजिः पंकिः । आसन्नाः संनिहिना देवा यत्र मा आसन्नदेवा वानराणां राजानः तेषां राजिः समृद्दो यत्र सा। वानरराजराजिः एवंधूता राजिः रराज एवंदिनागाः दिगगजाः । अत्र प्रथमपादस्य चतुर्थे आग्रतिः ॥ २८ ॥

अथ-इम पर्यंतमें यह किये शिगरोंकी पंकि जहां देवता निवाम करते थे और वानरोंक राजायों (अर्थात् भेष्ठ वानरोंका जहां मसुद्र था भी शोभाको मात्र नहीं पेसी नहीं ) किन्तु शोभाको मात्रहीही रही थी और जहांकी नदियोंमें बहे बहे दिग्यज हाथी कीडा करते ये इसमें पहले पादकी चीथे पादमें आकृति है ॥ १८ ॥

अमरनगरमेराक्षीणां प्रपंचयित स्फुर-त्मुरतम्चये कुवांणानां वलक्षम रहसम् ॥ इह मह सुररायांतीनां नरेश नगेऽन्यहं सुरतम्चये कुवांणानां वलक्षमरं इमम् ॥ २९ ॥

🐪 टीका-हे वलक्षम नरेश इह नगे स्फुरत्सुरतरुचये बाणानां कुः अन्वहं सुरेः सह आयांतीनां वलक्षं इसम् अरं कुर्वाणानाम् अमरनगरस्मेराशीणां सुरत रुचये रहसं प्रपंचयति इत्यन्वयः ॥ वले पराक्रमे क्षमः समर्थः तत्संबुद्धिः हे वलक्षम इह नगे अत्र पर्वते रफ़रन सरतरूणां चया यहिमन तथाभूते पर्वते बाणानां बाणवक्षाणां कः भूमिः अन्वहं प्रतिदिनं सुरैः देवैः सद आयांतीनाम् आगच्छंतीनां वलक्षं धवलं हसं हास्यम् अरम् अत्यर्थे कुर्वाणानाम् अमरनगरस्य सुरपुरस्य स्मेराश्चीणां मंदाहमतलावण्यलोचनानां सुंद-रीणां सुरांगनानामित्यर्थः सुरतस्य संभोगस्य रुचिः वांछा तस्ये सुरतक्चये सुरताभिलापाय इतिभावः। रंहसम् आवेगं प्रपंचयति प्रकटयति ( वलक्षः) धवलः इसः इसनम् अरम् अलमर्थे अत्यर्थम्। इतिशब्दस्तोम) अत्र द्वितीयपादस्य चतुर्थे आवृत्तिः ॥ २९ ॥

अपे-हे पछसम नरेश इस पर्वतमं नहां प्ररापमान पत्प-प्रसंका संचय है पाणपृशेषि पूर्णा नित्य देपताओंक साथ आनेवाली और अन्तेत उठावल हास करनेवाला स्वयं लोककी सुसकरात लाचनांवाली संदरियांक संभीगकी अभिलापाक लिये रहस आयेग अर्थात उमंग मकट करती है। यहां दूसरे चरणक चीथे चरणमें आराति है॥ २९॥

गंभारामा कुरवक ! कमलारंभा रामा करवककमेंला ॥ रंभागमा ऽकुरवक कमला ऽरं भारामा ऽकुरवककमला॥३ ०॥ टीका-हे अवक । रंभारामा कुः अरं रामा कथं-भृता कुः कमलारंभा पुनः कुरवककमला पुनः रंभारामा प्रनः अकः प्रनः अवककमला प्रनः भारामा पुनः अकुरवककमला इत्यन्वयः ॥ अवति रक्षतीति अव-कः तत्संब्रद्धिः हे अवक रंभारामा कुः रंभाणां कदली-नाम आरामो वाटिकाविशेषः यस्यां सा रंभारामा कः पृथिवी अरम् अत्यर्थे रामा रमणीया इत्यर्थः कथं भूता कः कमलारंभा कमलानां पंकजानाम् आरंभो यत्र सा कुरवककमला कुरवकाणां तदाख्यवृक्षाणां कमला लक्ष्मीः शोभा यत्र सा रंभारामा रंभा देवांगना एव रामा रमणार्थ विद्यते यत्र सा अकः न कृत्सिः ता शोभना इत्यर्थः अवककमला वकैः वकपक्षिविशेषैः रहितं कमलं जलं यत्र सा भारामा भाभिः कांतिभिः रामा रमणीया अकुरवककमला कुत्सितो रवः शब्दः कुरवः न कुरवः अकुरवः अकुरवं कुर्वन्ति इति अकुर-वकाः ताहशाः कमला मृगा हरिणाः यत्र 🕡 🔰 अत्र प्रथमपादस्य द्वितीये तृतीये चतुर्थे

ध्रों ० ६ ≠ ) "रंभा" करले ेे . रान े "कमला" ८ के ेे सारसपिरंगध पुंसि ( इतिशन्दस्तेने भर्ग-है अवक है रसक करहीं हसी है वह प्रियो कि कम-पारी प्रियो अन्यन्त रमणीक है बभी है वह प्रियो कि कम-होंगा है आरंभ मनाव निसमें और क्रक्तकं क्सोंकी कोभा करफे मेंचुक है तथा रंभा देवीनता है गमा समणीय नहींबर तमों है बमाट अपीत जह निसमें तथा भा चीति करके रम-णीक है बमाट अपीत जह निसमें तथा भा चीति करके रम-णीक है तथा सुंदर हान्द करनेवाल अपना मुंदर नाह नाहने-वाल कमल, अपीत होण है निसमें । इस होजमें सभम पादकी हसरे पादमें तथा तीसरे और चीच पादमें आहति है कमल हम्दरा अर्थ कमल तथा जल तथा एस है। १०॥

### पद्यमक ।

हारीतहारी ततमेप धत्ते शेवालसेवाल-सहंसमम्भः॥ जंवालजं वालमलं दथानं मंदारमंदारववायुरिद्रः॥ ३१॥

टीका-एपः हारीतहारी मंदारमंदारवराष्ट्रः अदिः ततं शेवाळसेवाळसहंसं जंबाळजं वाळमळं द्धानम् अंभः धत्ते इत्यन्वयः ॥ हारीतानां पत्तिविशेषाणां हारःअस्य स हारीतहारी मंदाराणां करपृष्ट्रशाणां मंदा-रवो मंदः आरवो गतिविशेषः शब्दो वा यस्य तथा भृतो वायुः यस्मिन् तथोकः एषः पुरो दृश्यमानः अद्विः पर्वतः तत् विस्तृतं शेवाळन सेवायाम् अळसाः मंथरा हंसा यत्र तत् शेवाळसेवाळसहंसं जंवाळजं

(24) रंभारामा कुरवक ! कमलारंभा रामा क्ररवककमला ॥ रंभारामा ऽक्ररवक

कॅमलाऽरं भारामाऽकुरवककमला॥३०॥ टीका-हे अवक । रंभारामा कुः अरं रामा कथं-भूता कुः कमलारंभा पुनः कुरवककमला पुनः रंभारामा

पुनः अङ्कः पुनः अवककमला पुनः भारामा पुनः अकुरवककमला इत्यन्वयः ॥ अवति रक्षतीति अव-कः तत्संबद्धिः हे अवक रंभारामा कुः रंभाणां कदली-नाम् आरामो वाटिकाविशेषः यस्यां सा रंभारामा कुः पृथिवी अरम् अत्यर्थं रामा रमणीया इत्यर्थः कथं

भृता कः कमलारंभा कमलानां पंकजानाम् आरंभा यत्र सा करवककमला करवकाणां तदाख्यवृक्षाणां

कमला लक्ष्मीः शोभा यत्र सा रंभारामा रंभा देवांगना एव रामा रमणार्थ विद्यते यत्र सा अकुः न कृत्सिः ता शोभना इत्यर्थः अवककमला वकैः वकपक्षिविशेषः रहितं कमलं जलं यत्र सा भारामा भाभिः कांतिभिः रामा रमणीया अकुरवककमला कुत्सितो रवः शब्दः करवः न करवः अकरवः अकरवं क्रवन्ति इति अकर-

अथमपादस्य द्वितीये चतीये चतुर्थे चाद्वतिः ॥ ३० ॥ ( श्रें ० ६ • ) "iमा" बदली देशंगनाच "रामा" मनोहरा गीनादिः कडणीजानची ''कमदा'' छश्मीःसीमाच''कमदम्'' पंकत्रं जार्वनपुंगके कमदः भूगः सारमनिर्देगच पुनि ( इविशस्तर्गने ) ।

वकाः तादृशाः कमला मृगा हरिणाः यत्र सा । अत्र

भर्थ-है अवक है रसक कदिहाइसिंक आराम अर्थात पगीये याही पूरियी अपनत रमणीक है बनी है वह पूरियी कि कम-छांचा है आरंभ मनताप निर्मामें और कुरवक्ते दुसाँकी शांमा बनके मंदुल है समा रंभा देवीनता है रामा रमणीय जहांबर तथा अनु अर्थात कुसित नहीं बिन्तु मुंदर है और पबरादित निर्मेल है बमल अर्थात जल निर्मामें तथा भा वांति करके रम-णीक है तथा मुंदर हान्द करनेवाल अथवा मुंदर बाल चलने-बाल यमल (अर्थात हरिण) हैं निस्मी हम योजने मथम पादकी हमेर पाइमें तथा तींमरें और चींगे पादमें आध्वि है कमल हान्दका अर्थ कमल तथा जल तथा एंग है।। १०॥

#### पद्यमक ।

हारीतहारी ततमेप धत्ते शेवालसेवाल-सहंसमम्भः॥ जंवालजं वालमलं दथानं मंदारमंदारववायुरद्रिः॥ ३१॥

टीका-एपः हारीतहारी मंदारमंदारवनाष्टुः अहिः
ततं शेवाळसेवाळसदांसं जंवाळजं वाळमळं द्यानम्
अंभः धत्ते हत्यन्वयः ॥ हारीतानां पश्चिविशेषाणां
हारः अस्य स हारीतहारी मंदाराणां करपृष्ट्रशाणां मंदारवो मंदः आरवा गतिविशेषः शब्दो वा यस्य तथा
भूतो वाष्टुः यस्मिन् तथोक्तः एषः पुरो दृश्यमानः
अद्दिः पर्वतः तत् विस्तृतं शेवाळने सेवायाम् अळसाः
मंथरा हसा यत्र तत् शेवाळसेवाळसहंसं जंवाळजं

जंबालात पंकात शेवालाद्या जातं वालं वृतनं मलं द्यानम् एतादृशम् अंभः जलं निर्झरहृपकं सरोहृपकं

वा धत्ते धारयति । अत्र हारीतहारीत इत्यादि पद-यमकम् ॥ ३१ ॥ अर्थ-पह पर्वत निसपर हारीतपक्षियोंका हार (पंक्ति) है और करपरक्षीका मंद नलनेवाला पायु नहींपर है सी विस्तार-

पाले और सेवाल करके सेवामें ( चलनेमें ) मंद्र होरहे हैं हंस निसमें और नंबाल कीवड़ या सिवालसे उत्पन्न हुया नृतन मल धारण किया है जिसने ऐसे जल ( शिरने या सरीवर रूप जल ) को भारण करनेवाला है। इसमें हारीत हारीत इत्यादि पादके आदिमें पदयमक है ॥ ३१ ॥ नेमिर्विशालनयनो नयनोदितश्रीरभ्रांत

बुद्धिविभवो विभवो ऽथ भयः॥ प्राप्तस्तदे-ति नगरात्रगराजि तत्र मृतेन चारु जगः टे जगटेकनाथः॥ ३२॥ रीका-विभालनयनः नयनोदितश्रीः अभातग्रहिः विभवः विभवः जगदेकनाथः नेमिः अथ नगरात तत्र

नगरति मृतेन प्रातः तदा भूयः पारु इति जगदे इन्यन्त्रयः ॥ नयेन नीतिमार्गेण नोदिना मेरिता श्रीः एक्मीयेन म नयनोदितश्रीः अधीतायाः युद्धेः विभयो यस्य म अश्रीतवृद्धिविभवः विगतः भवः संमागे जन्मः

मन्नादिह्यो यस्य म विभवः जगताम् एकनाथः

जगदेकनाथः नेमिः नेमिनाथः नगराजि पर्वतराजोपरि सूतेन सारथिना नगरात् पुरात् प्राप्तः तदा चारु जग-दे भद्रं जातिमिति जगाद । अत्र जगदे जगदे विभवी

विभव इत्यादि पादमध्यगतपदयमकम् ॥ ३२ ॥

अर्थ-विशालनेन विनय फरफे मेरित करी श्री निसने और अर्थात ( हड़ ) मुद्धि है विभव ऐश्वर्य जिसका और नष्ट होगया है जन्ममरणादि संसार जिसका ऐसे जगतक एक स्वामी नैमिन नाम जब नगरसे पर्वतराज (गिरनार) पर सारधीने पहुँचाये तब बारंबार बहुत भेष्ठ हुवा बहुत अच्छा हुवा वेसा कहते भंप यहां जगदे जगदे विभवो विभव इत्यादि पदयमक चरणींके। मध्यमें हैं ॥ १२ ॥

यद्वपांतिकेषु सरलाः सरला यदनुचलः नित हरिणा हरिणाः ॥ तदिदं विभाति क-मलं कमलं सुदमेत्य यत्र परमाप रमा ॥ ३३ ॥

टीका-तत इदं कमलं विभाति यदपांतिकेष सरलाः सरलाः यत् अनु हरिणाः हरिणा उचलंति यत्र रमा कमलम् एत्य परं मुद्रम् आप इत्यन्वयः॥ कमलं जलं ( सलिलं कमलं जलम् इत्यमरः ) उपोति-केषु समीपेषु सरलाः भूपकाष्ठवृक्षाः सरला ऋजवः दरिणाः मृगाः हरिणा वापुना समम् उद्यरंति उद्गच्छेति कमलं पंकजं रमा लक्ष्मीः सदं हर्षम् ।

अत्र सरलाः सरलाः हरिणा हरिणा कमलं कमलं परमा परमा इति पादांतगं पदयमकम् ॥ ३३ ॥

अर्थ-पह जल शोभाको पाप्त होरहा है निसके समीपमें सरल (सींघ) सरलके (रालके) वृक्ष हैं और निसके पास हिरण हमांक समान दोडते हैं और जहां लक्ष्मा कमलको प्राप्त होकर परम आनंदको पाप्त होती है। यहां सरलाः सरलाः हरिणाः

विरणाः कमलं कमलं वरमा परमा पादातगत पदानक है ॥ ३३॥ कांतारभूमी पिककामिनीनां कां तार-वाचं क्षमते स्म सोढुम् ॥ कांता रतेशे-ऽध्वनि वर्त्तमाने कांतारविदस्य मधीः प्रतेशे ॥ ३८ ॥

ऽध्वाने वत्तेमाने कांतारांवदस्य मधीः प्रवेशे ॥ ३४ ॥ टीका-कांता रतेशे अध्वनि वर्त्तमाने ( सति )कां-तार्रावदस्य मधोः प्रवेशे कांतारभूमी पिककामिनीनां कां तारवाचे सोहुं क्षमते स्म इत्यन्वयः ॥ कांता का-

कां तारवाचं सोहुं क्षमते स्म इत्यन्वयः ॥ कांता का-मिनी रतेशे रतस्य संगमस्य इशः रतेशः तस्मिन् कांते अध्विन मार्गे वर्त्तमाने मोपिते सित कांतािन मनोहगृणि अरविदानि पंकजािन यत्र तथाभूतस्य मयोः चेत्रस्य प्रवेशे कांतारस्य वनस्य भूमो वनप्रदे शे पिककािमनीनां पिकांगनानां कां तारवाचं उच्चेमें-

मनोह्गणि अर्रावदानि पंकजानि यत्र तथाभ्रतस्य मयोः चैत्रस्य प्रवेशे कांतारस्य वनस्य भूमी वनप्रदे शे पिककामिनीनां पिकांगनानां कां तारवाचं उचैमें-नोह्नां वार्णा सोढुं सहनं कर्तुं क्षमते स्म (न कापि सोढुं क्षमते इत्यर्थः)। अत्र पादानामादिषु कांतारेति पदात्रतिः 11 २४ 11 अपं-कामिना जब कि कोत मार्ग ( विदेश ) में हो पूछे मनाहर कमछों युक्त धेव ( पसंत ) के प्रवेश समय धन प्रदेशमें विकागनाओंकी कीनसी ऊंची और मनोहारिणी धाणीको सहन करनेको समर्थ होसकीहै ( अयांत नहीं होसकी) । इसमें चारीं पारोंक आदिमें कीतार शन्दकी आयुन्ति है ॥ १४ ॥

चकार् साहसं युद्धे धृतोछासा हसं च या॥ दैन्यं वा साहसं प्राप्ता हिपां सोत्सा-ह संहतिः॥ ३५॥

टीका-हे सोत्साह ! या द्विपां संहतिः धृतोछासा (सती ) युद्धे साहसं चकार सा हसं देन्यं वा साहसं प्राप्ता इत्यन्वयः ॥ द्विपां शञ्जूणां संहतिः सेना धृतोछासा धृतः उद्धासो यया युद्धे साहसं विकमं सग्ध्यमं च चकार सा सेना हसं हास्यम् अथवा देन्यं दीनत्वं कातर्य्यामत्यर्थः अथवा साहस् दं वं वंपना-दिकमिति भावः प्राप्ता प्राप्तवती । अत्र चतुर्धे चरणेषु मध्ये साहस्म इति पदस्यावात्तिः ॥ ३५ ॥

अपं-हे सात्साह उत्साह युक्त रागत जो शबुमोंकी फीन जोशमें आकर युद्धमें साहस (डचोग तथा पराक्रम ) करती भई सी हास्यके तथा दीनताको तथा चंपनादिक देडका मान होती भई । पही साहसं पद बार्से चरणोंमें आया है उससे मध्यात पदयमक है ॥ ३५॥ गिरां श्रूयते कोकिला कोविदारं यतस्त हनं विस्फुरत्कोविदारम् ॥ मुनीनां वस-त्यत्र लोको विदारं न चन्याधचकं कृती को विदारम् ॥ २६ ॥ टीका-अत्र गिरां कोविदा कोकिला अरं श्रूयते । विदारं (यथा भवति तथा ) मनीनां लोकः वसति

च विदारं ( यथा भवति तथा ) मुनीनां लोकः वसति यतः विस्फुरत्कोविदारं तत् वनं विदारं व्याधचकं कृतीको न इत्यन्वयः ॥ अत्र वने गिरां वाचां की विदा पंडिता कोकिला अरम् अत्यर्थ श्रूयते च वि<sup>र</sup> दारं दाररहितं यथा भवति तथा मुनीनां लोकः मुनि समृहः वसति यतः कारणात् विस्फुरत्कोविदारं विस्फुरं तः विकसंतः कोविदाराः कांचनारवञ्जा यत्र तथाभूतं तद्वनं विदारं वीन् पक्षिणः दारयति नाशयतीति वि दारं पश्चिनिनाशकं व्याधचकं हिसकबंदं कृतीकः कृत म् ओकः स्थानं येन तत् तथाभूतं न तत्र वनेऽस्ती-त्यर्थः । अत्र पादांते विदारशब्दावृत्या अंत्यपद

यमकम् ॥ ३६ ॥
अर्थ-इम नगर पाणीक विद्वान् कोकिला ग्रुप सुनाई देते हैं
और कीनारिहन सुनियोंका समुद्द यसता है इस कारणमें
रुप्तायमान कवानकर वृक्षीयाला यह यन पतिविनामक दिमकोंडा स्थान नहीं है। यहाँ चारों करणीक अंतमें कीविदार
सम्द्र होनेसे अन्ययमक हुवा ॥ ३६ ॥

सान्वय सं॰ टी॰ भाषाटीकासहित। (९५)

सायप्रकृषा गुरावस्तामा (२२) सिंधरोचितळ्ताप्रशास्त्रकीसिंधरोचितम् पूर्य किन्नरूः ॥ कंदराजितमदस्तटं

गिरेः कंद्राजितग्रहिश्र गीयते ॥ २० ॥ टीका-सिंधुपोचितलतामशङ्कासिंधुपोचितं कंद्र-राजितं कंद्राजितग्रहिश्र अदः गिरेः तटम् उपेत्य किद्रीः गीयते इत्यन्चयः ॥ सिंधुराणां गजानाम् उ-चितः योग्या लता तासाम् अग्रे शङ्की तहविशेषः

यत्र तथाभृता सिंधुः नदी तथा रोचितं शोभितं सिंधु रोचितळतात्रशङ्कीसिधुरोचितं कंदराजितं कंदः मूळ विशेषः राजितं पूरितं कंदराभिः गुहाभिः जिता गृहा-णां श्रीः शोभा विकास कंदराभिः गृहाभिः जिता गृहा-प्वतस्य तटम् र त गानं कुयते इ

कंदराजित कंदराजित इति आदियमकम् ॥ ३७ ॥ अपं-मितुरा ( हारियां ) के पीप्प एता और उनके अगारा शहर्याक एस हैं निस सिंध नदीमें पेसी नदी परोक सीनित अपात होसित और कर्दी परोक प्रतित तथा कंदराक्षीकरके जाता है परोका काम निससे प्रता जा यह पर्वतक तट यहां आपात विकाशियक तह कहा साम हिस्से हमाराजित

नाती दे परीके होत्रा निसने पैसा जो यह पर्वतक तह यही आगण क्षिपीयंदर्भ गाव किया जाता है। यही निर्धानित विष्योगित और केरराजित केरराजित आदित्यम है। १०॥ यसन्सरीगोऽत्र जानो न कश्चित्यम है। गोवित सिंहः दि राजहंसः॥गीतं कलंको न करोति सिंहः

टीका-अस्मिन् कर्लकोज्ज्ञितकानने शैले कः सिद्धः कलं गीतं न करोति अत्र वसन् कश्चित जनः सरोगः न परं यदि राजहंसः ( तदा ) सरोगः स्या-दिति शेपेणान्वयः ॥ कलंकेन दुपणेन रज्जितं वर्जिन तं काननं वनं यत्र तस्मिन् कलंकोज्झितकानने शेले पर्वते कः सिद्धः कलं गीतं न करोति अपि त सर्वे एव मधुरगानं कुर्वन्ति अत्र पर्वते वासं कुर्वन् कश्चिदपि जनः सरोगः रोगयुक्तो न भवति अतीवस्वास्थ्यकरोऽयं शैल इतिभावः परं परंतु यदि अत्र राजहंसः वासं करोति तदा सरोगः स्यात् सरिस गच्छतीति सरोगः सर्सि गत्वा कीडां करोतीत्वर्थः पर्वतीयं सरसापियक इति भावः। अत्र सरोगः सरोगः कलंकः कलंक इति मध्यगतपदयमकम् ॥ ३८॥

( गंबर्य ) मेशुर गान नहीं करता है अर्थात सभी करते हैं और गरा वसकर कोई भी मनुष्य सरोग ( रोगयुक्त ) नहीं होता ( अर्थात अनिम्यास्यकारक है ) परंतु यदि यही रागर्डम निराम को तो यद सरोग ( सर सरोगर दसमें गमन करनेपाला) होत अर्थात यहां सरोगर भी हैं। यहां पहले दों परोंभें सरोग सरीग और विद्येल दें। परोंभें कर्लक कर्लक मध्यगत पद्यमक है।। बैटा।

अर्थ-इस कलंकरहित यनयुक्त पर्यंतपर कीनसा सिद

जहुर्वसंते सरसीं न वारणा वद्यः पिका-नां मधुरा नवा रणाः ॥ रसं न का मोह

## नकोविदाऽऽर कं विलोकयंती वकुलाव् विदारकम् ॥ ३९॥

टीका-चसंते चारणाः सरसीं न जहुः पिकानां मधु-रा नवा रणाः चसुः का मोहनकोविदा वकुळान विलो-कयंती (सती) विदारकं कं रसं न आर इत्यन्वयः॥ वारणाः हरितनः पिकानां केिकळानं नवा वृतता रणाः शन्दाः चसुः शोभंते। का काचित् आपि मोहने को-विदा मोहनकोविदा अथवा कामोहनकोविदा कामस्य उहनं वितकः तरिमन् कोविदा ज्ञानवती सुंदरी वकु-ळान् वकुळ बृशान् विलोकयंती सती विदारकं विशेषण दारकं चित्ते व्यथाकारकम् अथवा विशेषण दारं करो-तीति विदारकः भतां तत्संचंधिनं कं रसं न आर न प्राप

आपि तु प्राप एव । अत्र नवारणाः नवारणाः विदारकं विदारकम् इति अंत्ययमकम् ॥ ३९॥

अर्थ-यसेत ऋतुमें हस्ती सरीवरींकी नहीं त्यागते हैं और विकों (कोकिटों )के नवीन र मधुर शब्द बीआको मात हुवा यत्ते हैं (पूरी पतंत ऋतुमें ) कामकी जो वितर्कता दसमें कोविद अर्थात जाननेवाटी शुंदरी चकुछ (मोटसपी)के पूर्वोंको देखती हुई कीनसे विदाश (हु:यदावक) रसकी नहीं मात होती भई (अथवा दारक नाम भर्ता विशेष करके तस्वंधीय कीनसे रसकी न मात हुई अर्थात बस्तमें सभी मकार संभीग रसकी मात होती भई)।यहां पहुंछ दो पहोंमें नवारणा नवारण और विद्धटोंने विदारकं विदारकं अंत्यवद्यमक है ॥ १९॥ (९८) वाभग्नाहंत्रार-पारेट ४.

वरणाः प्रसुननिकरावरणा मलिनां वहं-ति पटलीमलिनाम् ॥ तरवः सदात्र शि-स्रिजातरवः सरमश्च भाति निकटे

सरसः ॥ ४० ॥

देका-प्रमुननिक्तगरणाः वरणाः तस्यः अलिगे महिनां पदलीं वर्दनि अत्र च सरमः निकटे सुरा सरमः शितिजानराः भावि इत्यत्यसः ॥ प्रमुननि-वरातो पुरुषमुग्रानाम् आरम्णम् आर्छाद्वे येषौ रहाद भागां परणात्याः सरयः अलिनो अमर्गणो महिलो स्वामला पदली विके वर्दनि भार्यतीर्थयोः स्व सरमः सरीपरस्य निकट समीप सरमः सम्महिलः रिक्तिहास्य निकित्य सपुरस्यः जातः उत्यत्यिः सर सहद्वेतप्रसुक्त ॥ ४०॥

भवे नाम रूप्यांस भागद्राहित ना वरणाह व्या देशी स्वर्व रोज्यास पेलियाहा हामा कर है। दे जोर पदी सरी-बर्व क्षिक सदर भवराहा सरस वाणा झानावी साम देशीहै। बर्व करम राज्य भवेंद्र और जनसे वरणा परणाहि हसी मवार सद बरण में साधन जनक है ज हरता

यपापपा हिन्तिसम्य विभवः स्यान्मदः समः ॥ नथातथास्य जायेतः स्पर्देशेवः स्टन्सः ॥ ४० ॥

( 99 )

दीका-यथायथा द्विजिह्नस्य महत्तमः विभवः स्यात् तथातथा अस्य स्पर्द्रया एव महत् तमः जायेत इत्यन्वयः॥ द्विजिह्नस्य दुर्जनस्य अग्रे अन्य-त् पृष्ठतः अन्यत् कथयतःतस्य द्विजिह्नत्वम्॥ महत्तमः अतिशयेन महात् इति महत्तमः विभवः संपत्तिः अस्य

दुर्जनस्य तथातथा रपद्धया एव पराभिभवेच्छ्या महत् तमः महान् मोहः जायेत अत्र महत्तमः इत्यस्य द्वितीयपादे चतुर्थपादे च आवृत्तिः ॥ ४९ ॥ अपं-वैश्व जैत दुनंत मतुष्या अधिक अधिक गिभव बढता जाता है वैसही पैसे रपदां पराई अपनित्यो इच्छा पद् बहुकर महान् मोह उत्पन होत्ति । यहां इसरे और चींचे पाइक अंतमं

महत्तम भन्दको आग्राविहै ॥ ४६ ॥ दास्यति दास्यतिकोपादास्यति सति कर्करान् शापम् ॥ भवति भवति सन-थों भव स्तिमितस्तेन वटक लम् ॥४२॥

थाँ भव स्तिमितस्तेन बहुक त्वम् ॥४२॥ टीका-हे बहुका दासी अतिकोषात भवति ककतात्र आस्यति सतिशापं दास्यति हि अनर्थो भवति तेन न्वं स्तिमितो भव इत्यन्वयः ॥ ककतात्र चूर्णितपापा-

णसंडान् आस्पति आ समंतात् अस्पति तिपति अमुक्षेपणे पातोः।स्तिमितः निश्चलो मन्। अन्न संयुता-संयुतभेदेन दास्यित दास्यित इत्यादिपदानाम् आन्नतिः ॥ घर ॥ अर्थ-हे वालक तुम्होर कंकर फंकनेसे दाम्री अतिकापिसे शाप देगी (अर्याद गाली देगी) जिससे अनर्थ होगा इस कारण तृ निश्चल रह अर्याद चपलता मत कर। इसमें दास्पति दास्पति इत्यादि संयुत और असंयुत पदोंकी आगृति है अर्याद प्रथम पादमें दास्पति दाम्पति और तृतीय पादमें भगति भगति आदिमं है इससे आदियमक है ॥ १२ ॥

कुलं,तिमिभयादेव करेणूनां न दीव्यति ॥ नदीव्यतिकरेऽणूनां प्राणिनां गणनापि का४३

टीका-नदीव्यतिकरे तिमिभयात् एव करेणूनां कुळं न दीव्यति अणूनां प्राणिनाम् अपि का गणना इत्यन्वयः ॥ नदीव्यतिकरे नदीसंगमे तिमिभयात् वृद्धमत्स्यभयात् करेणूनां कुळं इस्तिनां वृदं न दीव्यति त अणूनां कुळा हाराजां प्राणिनां जीवानां का गणना कापि न इत्ययं। तिमिः महाकायां मत्स्यः ( इतिशब्दस्तोमः )। अत्र द्वितीयपादस्य व्यन्यामात् नतीयपाद आश्वतिः ॥ ४३॥

व्यत्यामात तृतीयपाद आयृत्तिः ॥ ४३ ॥ अयं नदीकं मगमभे बंडे मन्योंकं भयमे हरितयोका सब्द भी बंडा नहीं कर मना है (बडीकर ) छोट ३ जीवीकी ती

अव जदार मगमम वड मन्यार मयम हानवारा स्वर भी ब्रीडा नहीं कर मका टे (वहींबर ) छोटे रे जीवींकी ती क्या निर्नत है। इसमें हुससा पाद उलट कर तीसरेंसे है॥ ४३॥

गांगाम्बुधवळांगाभा सुमुक्षुघ्यानगोः े चरः ॥ पापातिंहरणायास्तु सं सञ्जाना जिनः सताम ॥ ४४ ॥ सज्ज्ञानः जिनः सतां पापार्तिहरणाय अस्तु इत्य-न्वयः ॥ गंगाया अंचु गांगांचु तद्वत् धवला अंगस्य आभा यस्य स तथा धुप्रुक्णो ध्यानेन गोचरः धुप्र-धुजनसाक्षात्करणीय इत्यर्थः सत् समीचीनं ज्ञानं यस्य तथाभूतः जिनः सतां साधूनां पापार्तिहरणाय पापक्चेशानिवारणाय अस्तु । इदं पद्यं प्रक्षितं यमको-

दाहरणं नेव भवति किंतु अनुप्रासोदाहरणं भवति ४४ अयं-च गंगातलेक समान टक्क्क शरीरफी फोतियाले और

मुमु जनोंके भ्यानगोचर होनेवाल भेष्ठ ज्ञानपुक्त जिन भगवान् साधुनोंके पाप फ्रेश निवारण बरनेके लिये हों। यह श्रांक क्षेपक मालूम होता है यह यमकका उदाहरण नहीं होसका किंतु अनु-मास देकानुपासका ददाहरण होसका है ॥ ४४ ॥ जनमात्मकीर्तिगुन्ने जनगन्नद्वामधाम-

जनमात्मकीर्तिश्चश्चं जनयञ्चद्दामधाम-दोःपरिचः॥ जयति प्रतापपूपा जयसिहः क्ष्माभृद्धिनाथः॥ ४५॥

टीका-स्माभुद्धिनायः प्रतापपूषा उद्दामपामदोः परिचः जयसिदः जनम् आत्मकीर्तिशुभं जनयन् ( सन् ) जयित इत्यन्त्रयः ॥ स्माभृतां राह्याम् अधि-नायः अधीश्वरः प्रतापपूषा प्रताषे पूषा मूर्यं इव उद्दाम-धामदोः परिवः उद्दामं उत्कृटं धाम तेजः यस्य तथा-

भूतं दोः भुजः एव परिवः मुद्दर इव यस्य तथोक्तः जयसिंहः जनं लोकम् आत्मकीर्तिशुश्रम् आत्मनः कीर्तिभिः यशोभिः शुत्रं धवलं जनयन कुर्वन सन् जयित सर्वोत्कर्पेण वर्त्तते । अत्र प्रथमद्वितीयपादादी

जन जन इत्यस्य तथा तृतीयचतुर्थपादादी जय-जय इत्यस्य आवृत्तित्वात् आद्ययमकम् ॥ ४५ ॥ अर्थ-राजाओंके राजा सूर्य समान तेजस्वी और अति बरिष्ठ हाथ जिनके अर्गलास्वरूप हैं ऐसे जयसिंह अपनी कीर्तिसे लोकोंको खेत करते हुए जयको प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ मामाकारयते रामा सासा मुदितमान-सा ॥ याया मदारुणच्छाया नानाहेला-मयानना ॥ ४६ ॥ टीका-याया मदारुणच्छाया नानाहेलामयानना

सासा मुदितमानसा रामा मां आकारयते इत्यन्वयः मदेन मद्यपानेन अरुणा रक्ता छाया कांतिः यस्याः नानोहेलामयानना नानोहेलामयं विविधविलास-पूर्णम् आननं यस्याः तथाभृता मुदितमानसा हए-चित्ता सासा रामा कांता माम् आकारयते ममानाह-ोनं करोतीत्यर्थः। अत्र पादेषु आदी अंतेच मामासा-सा याया नाना इत्यादि वर्णोवृत्तिः ॥ ४६ ॥

अर्थ-जो जो मधरात फाके लाल पहतवाली और नाता मकारणे हेलामप मुखपाली होजाती है सो सो गी प्रसन्नचित्त होकर मुझे पुलाती है। पही सब चरणोंके आदि और अंतमें मामा तथा सासा मामा और नाता वर्णोंकी आदाति होनेसे पर्ण-यमक हवा ॥ ४६॥

( भाषा ) दोहा-अर्थ पलट आयत बहुरि, जहां वर्ण पद पाद । यमक ताहिको कहत हैं, अंत मध्य अरु आद ॥ १ ॥

इति बाग्मटाउंकारे चतुर्थपरिष्टेदस्य दूर्गर्दम् ।

# अथार्थालंकाराः।

स्वभावोक्ति ।

स्वभावोक्तिः पदार्थस्य सिकयस्यािकयः स्य वा ॥ जातिविंशेपतो रम्या हीते तत्रार्भकादिष्र॥ ४७॥

टीका-सिकयस्य अकियस्य वा पदार्थस्य स्वभा-वोक्तिः जातिः तत्र द्वीने अमैकादिष्ठ विशेषतः रम्या इत्यन्वयः ॥ सिक्तयस्य चेतनस्य अकियस्य जडस्य वृक्षादेः स्वभावस्य जिक्तः कथनं सा जातिनामालंकारः एपा स्वभावोक्तिराच्देन प्रायशो व्यवह्नियते । सा स्वभावोक्तिः द्वीने निकृष्टे तथा अभैकादिष्ठ वालादि-पु विशेषतः रम्या रमणीया ॥ ४०॥ भर्ष-क्रियाबान् (चैतन्य) तथा क्रियारहित (जह युशा-दिक) पदार्योके स्वभावका वर्णन हो उसे जातिनामक अथवा स्वभाषोक्ति नामक अर्थालंकार कहते हैं वह हीन तथा बालका-दिकमें विशेष समर्गीक होता है ॥ ४० ॥

वर्हावळीवहळकांचिरुचो विचित्रसूर्यत-चारचितचारुढुकुळळीळाः ॥ ग्रंजाफळ-प्रिथतहारळताः सहेळं खेळांत खेळगत- / योऽत्र वने श्वर्यः ॥ ४८ ॥

टीका—अत्र वने वहीं वर्ली वह लक्ष्मीं चिर्चः विचित्र
पूर्यंत्वचार चितचार हुक्लळीलाः ग्रंजाफलप्रिवहारलताः शवर्यः सहेलं खेलगतयः खेलंति इत्यन्वयः ॥
बहां वर्ली मयूरिप च्छानां श्रेणी सा एव वहला विशाला काची मेखला तया रोचंते इति वहीं वलीं वहलः
कांचिरुचः विचित्र पूर्यंत्वचा विविध्य वर्णपूर्यं वृक्षस्य
बरकलेन रचिता हुक्लस्य पट्टस्य लीला याभिः ताः
गुंजाफलः प्रथिता हारस्य लता याभिः तथोक्ताः शवयाः भिछनायः खेलगतयः खेले कींडायां गतियांसां
तथाभृताः सत्यः सहेलं सविलासं खेलंति कींडतीत्यर्थः। अत्र हीनानां भिछनालानां स्वभावस्य कथनत्वात स्वभावोक्तिरलंकारः॥ ४८॥

सान्त्रय सं॰ टी॰ भाषादीकासहित । अर्थ-यहां पत्रमं मोरपंत्रोंकी पंक्तिकी मेखरा ( तगडी

जन-जर्भ जनम्म मार्ट्यस्था नामका मार्ट्या र प्राप्ताः शोभितं और विजिन्न भौजनत्रमं रहामा यत्रीरी हीन्त्रा रचे विसमितियासे मुघ रम्या है हारकी छड़ी निन्हाने देशी भिन्नी सुरामा की हेलाएंकर संस्थे मन लगाये हुँवे संस्ती है। य हीननाति मिद्धबालाओंक स्थायका क्यन होनेसस्यायी भलंकार **इ**या ॥ ४८ ॥

पासन उदाहरण । आरत्तनेणभीसणवञ्चक्रमा च्छि ॥ उद्धिसअवीमभुअवणिविणिवे सो दसमुहो एमा ॥ ४९॥

टीका-( अस्य संस्कृतम्)आरक्तनयनभीपणग्दन समृतः कुनंगाक्षि॥उद्धसितावैशतिभुजवनविनिवेशो देश खुवः एषः ॥ अस्यान्त्रयः । ह कृतंगाक्षि एष दशमुखः

आरक्तनयनभीपणवदनसमृदः स्टमित्रिशतिमुजः वनविनिवेशः इत्यन्त्रयः ॥ आरक्तः नयनः भीपणः भवंकरः बदनसमृहो यस्य सःतथा उन्हासितो विशीत <u>सुजानां वनस्य विनिवेशो यस्य । सीतां प्राने करूचाः</u> श्रित राक्षस्या विकिरियम् । अत्र रावणस्य स्त्रभाव-प्यनत्वात् स्वभावोक्तिरलंकारः ॥ ४९॥

अर्थ-(सीताम विसी रासमीन वहा ) हे ब्रग्नाल ! दह वण देता है कि लाल लाल हरावन नव पुक्त दस मुग्रीकाल पण पता हा पर काल काल करावन वह उस पर कालके मेरे हम से सहस्र है हम में सहस्र है रायका बर्णन होनेसं स्वभावातिः इवा ॥ ४९ ॥

(१०६) वाम्भटालकार-परिं थे

(भाषा) जड अथवा चैतन्यका, स्वभाव वर्णन होइ। स्वभा-वोक्ति तिहे कहत हैं, जाति कहत हैं कोह ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) छोचन लाल डरावने तापर तीखी सन । भयदायकवीसी भुगा दशमुख ऐसो ऐन ॥ २ ॥

उपमालक्षण ।

उपमानेन साद्दश्यमुपमेयस्य यत्र सा ॥ प्रत्ययान्ययतुल्यार्थसमासेरूपमे यता॥ ५०॥

टीका-यत्र प्रत्ययाव्ययतुरुयार्थसमासेः उपमानेन उपमेयस्य सादृशं सा उपमेयता इत्यन्वयः॥ प्रत्ययेः वित्रभृतिभिः अञ्ययैः इवादिभिः तुल्यार्थेः समतुल्या दिभिः तथा समासेः कर्मचारयबहुत्रीह्यादिभिः उपमा-नेन रुपमीयते अनेन इति रुपमानं तेन सादृश्यज्ञान सायकेन उपमेयस्य उपमातुं योग्यः उपमेयः तस्य सादृश्यं साम्यम् रपमेयता उपमा इत्यर्थः। वस्तुतस्तु रपमेयोपमानधर्मवाचकेश्रत्भिः पूर्णोपमालंकारः। एप उपमेयादिपु एकस्य द्वयोः त्रयाणां वा लोपात लहो। पमालंकारः । स चाष्टविधः तथाचोक्तं कुवलयानंदे ''वण्योंपमानधर्माणामुपमावाचकस्य च । एकद्रिः भुवतुषाद<sup>क</sup> भित्रा छुनोपमाऽष्ट्या"इति॥ यण्यः उपमेयः .नेः इयोः माहश्यदेतुः मनोज्ञत्वशुक्तत्वादिः वाचकः

इवादिशब्दः ॥५०॥

# सान्वय सं व टी वे भाषाटीकासहित । (१००)

गत्या विश्रममंदया प्रतिपदं या राजहं-सायते यस्याः प्रणेशशांकमंडलमिव श्रीमत्सदेवाननम् ॥ यस्याश्चानुकरोति नेत्रयुगलं नीलोत्पलानि श्रिया तां कुंदा श्रदतीं त्यजन् जिनपती राजीमतीं पा-तु वः॥ ५१॥ वैका-जिनपतिः तां कुंदामदतीं राजीमतीं त्यज्व

वः पातु तां कां या विभ्रममंदया गत्या श्रतिपर्दराजदं-

और सुंदर धर्म है ॥ ५० ॥

सायते च यस्याः आननं सदा एव पूर्णशशांकमंडला

(१०८) बाग्भटालंकार-परिंग् हे.

इव श्रीमत् च यस्या नेत्रयुगलं श्रिया नीलोत्पलानि

अनुकरोति इत्यन्वयः॥विश्रमः मदोन्मत्तस्य इव चेष्टा तेन मंदया गत्या प्रातिपदं पदं पदं प्रति राजहंसायते राजहंस इव आचरति आननं मुखं पूर्णशशांकमंड• लम् इवं पूर्णचंद्रविवम् इव श्रीमत् शोभायुक्तं नेत्रयुगलं श्रिया शोभया नीलोत्पलानि नीलकमलानि अनुक-रोति नीलकमलानीवाचरतीत्यर्थः अत्र मथमचरणे या ( राजीमती ) उपमेयः राजहंसः उपमानं मंदगति र्धर्मः इवार्थेक्यङ् प्रत्ययः वाचकः।द्वितीये चरणे आन-नम् उपमेयः पूर्णशशांकमंडलम् उपमानं श्रीमत् धर्मः इव वाचकः इतिपूर्णोपमालंकारः । तृतीयपादे नेत्रयुग-लम् उपमेयः नीलोत्पलानि उपमानम् अनुकरोति तुल्यार्थिकयावाचकः अस्य धर्मलोपत्वात धर्मेलुप्ता लुप्तीपमालंकारः। कुंदायदती इत्यत्र दंता उपमेयः कुंदा त्रम् उपमानं धर्मस्य वाचकस्य च लोपात् धर्मवाचक लुता लुतोपमा अलंकारः ॥ ५१ ॥

अर्थ-निनपति नेमिनाथनी उस खुंदक्टोंक समान दोती-वाली राजमतीको त्याग करते हुये तुम्हारी रसा करी कैसी राजमती कि जो झूलती हुई मंद मंद चालसे राजदंसकी भीत आवरण करती है और जिसका सुख पूर्णमाके चंद्रमंडलके समान सुंदर है और जिसके दोनों नेय सुंदरतामें नील कमलकी समानना करते ई इस स्रोक्ट पहुँगे पाइमें मा (राजमती) तो उपमेप है और राजहंत उपमान तथा मंदगति उभव प्यापी थमें है और तुत्पतायोतक प्राप्य (जो राजहंतायतेक साथमें है ) पायक है हसी भात हुतर परणमें आनन ( मुद्र ) उपमेप है पूर्ण हाशाक मंडल उपमान है भीमत् उभय व्यापी धर्म है पूर्ण हाशाक मंडल उपमान है भीमत् उभय व्यापी धर्म है और हम हाप्य पायक है हमसे पूर्णोतमा अलंकार हुवा और तिसरे परणमें नेत्र युगल उपमेप नीलंगल उपमान और अव- पर्शित पायक है पही साहस्य पोथक उभयव्यापी धर्म नहीं कहे जानेसे धर्मनुता अलंकार हुवा और वीस परणमे हुवा अतेर पायक और धर्म देत उपमेप और जुंदाम उपमान है हसमें पायक और धर्म देत उपमेप और देत हम हम हमानि सात्र आ अलंकार हुवा ( हसी मकार और उदाहरणोंने जानलेना )॥ ५१ ॥

चंद्रवहदनं तस्याः नेत्रे नीलोत्पले इव ॥ पक्रविवं हसत्याष्टः पुष्पधन्वधनु भ्रवः ॥ ५२ ॥

र्थाका-तस्पाः पुष्पपन्नषञ्ग्रीनः वदनं चंद्रवत् नेत्रे नीलोत्पले इव ओष्टः पर्काविनं इसित इत्यन्वयः ॥ पुष्पथन्वा कामदेवः तस्य धज्जीव श्रूः यस्याः सा पुष्पथन्वथजुर्भः तस्या अत्रापि धर्मलोपात् लुतोपमा-लंकारः ॥ ५२ ॥

अपे-उस कामदेपके पतुष ग्रन्य अञ्डोवाली संदरीका सुस गंदमारू समान है और दोनों नेत्र नोल कमरूके हुम्स हैं और हंड पके हुए विषका उपहास्य करते हैं इस रोक्से सर्वेत्र सर्वेत्र इस्य बापक पर्मका लोग होनेसे लुनोपमा अलंकार है ॥ ५२ ॥

## (110)

#### भारतम् ।

मदभरिअमाणसस्मविणिचं दोखाअर स्स संसिणो च तह विरहे तीअ मुहं सं-कुइअं मुद्दअ कुमुअं व ॥ ५३ ॥

दीका-( अस्यसंस्कृतम् ) मद्भृतमानसस्यापि नित्यं दोपाकरस्य शशिन इव तव विरहे स्त्रियाः मुखं संकुचितं सुभग । कुमुद्रमित्र ( अस्यान्ययः ) हेसुभग मदभतमानसस्य अपि दोपाकरस्य शशिन इव तव विरहे स्त्रियाः मुखं कुमुद्दमित्र नित्यं संकुचितम् इत्य-न्वयः ॥ मदेन गर्नेण भृतं मानसं यस्य अथवा मदेन मद्येन भृतं मानसं यस्य पक्षे मदः कस्तृरी तां विभीते इति मद्भृतः मृगः स मानसे उत्संगे यस्य तथा दोपा-करस्य दोपाणाम् आकरः दोपाकरः तस्य चंद्रपक्षे दोपाकरः निशाकरः तस्यै तथा भूतस्य शशिन इन तन विरहे वियोगे स्त्रियाः मुखं कांतायाः मुखं कुमुद्दिमव संकुचितं चंद्रस्य विरहं कुमुद्दसंकोचनं युक्तम् एव अत्रा प्युपमालंकारः ॥ ५३ ॥

अर्थ-हे सुभग मद ( कस्तूर्त ) घारण करनेवाले मृग सो हैं इदयमें जिसके ( अर्थात मृगोक ) और दोषा ( रात्रि ) के करने बाले चंद्रमा तिसके समान । मद ( गर्य ) से भरा हुवा मानस (चित्त ) है जिसका और दोष ( दुष्टता ) जिसकी आकर (खान) ऐसे जो हम हो हम्होरे विरहमें स्त्रीका मुख कुमोदनोकी भौत

# सान्वय सं• दीं० भाषाटींकासहित । (१११)

संकुचित होरहा है ( चंदमाके विरहमें कुमोदनीका संकुचित होना डिचतही है ) ( यहां भदभूत मानसस्य और दोपाकरस्य चंदमा और सुभग पुरुष दोनोंके विशेषण क्षेत्रक आश्रयसे ही सके हैं ) ( यहां भी उपमा अलंकार है ) ॥ ५३ ॥

उपमालक्षण भाषा ।

( सोरठा ) उपभेयह उपमात, धावक धर्म समानपन । ताहि करमा जान, शशि सो सुंदर तियवदन ॥ १॥ ( लुक्षोपमा ) इन चारीमें कोई, इक बिन दो बिन तीन बिन । छन कामा सोइ, विनारे ग्रांति पंकन नपनि ॥ २ ॥

अन्योन्योपमा । तं णमहवीतराअं जिणं दम्रहलिअददअर

कसाअम्॥ जस्स मणं व सरीरं मणं सरीरं वसुप्पसणम् ॥ ५४ ॥

टीका-( अस्य संस्कृतम् ) तं नमत वीनरागं जिनं दमोहलितहढतरकपायं यस्य मन इव शरीरं मनः शरीरमित्र सुप्रसन्नम् ( अस्यान्वयः ) तं वीतरागं दमो

इलितहदत्तरकपायं जिनं नगत यस्य मनः इव शरीरं शरीरम् इव मनः सुप्रसन्नम् इत्यन्वयः॥ वीतः विगतः रागो यस्मात इति धीतरागः तं दमेन वाह्यद्वियनि-महेण उद्देखितः दूरीकृतः हदतरः कपायः अतःकरण दोपः येन तं नमत प्रणामं कुरुत सुपसत्रं प्रसन्नता

युक्तम् । अत्र मन इव शरीरं शरीरिमन मनः इत्यन्यो न्योपमेयोपमानत्वेन अन्योन्योपमालंकारः॥ ५४॥ (११२) माम्मेटार्हकार-वरिं ४.

अर्थ--उन धोतराग और दश (इंद्रिय निग्रह) करके दूर कर दिया है दृढ़तर कपाय (अंताकरणके ईपादि दोप) निन्हांने ऐसे निन भगवान्को नमस्कार करो निनका मन शरीरकी भांत और शरीर मनको तरह प्रसन्न रहता है यहां शरीर और मन परस्वर उपभेय और उपमान होनेसे अन्योन्यापमा अलंकार हुना ॥ ५४॥

अनन्वयालंकार ।

ये देव ! भवतः पादौ भवत्पादाविवाशिः ताः ॥ ते लभंतेऽडतां भव्यां श्रियंत इव शाश्वतीम् ॥ ५५ ॥

टीका-हे देव ये (जनाः) भवत्पादी इव भवतः पादी आश्रिताः ते अद्भुतां भव्यां शाश्वतीम् श्रियं लभं-ते ते ते इव इत्यन्वयः ॥ अद्भुताम् अद्वितीयां भव्यां समीचीनां शाश्वतीम् अविनाशनीम् अव एकवैवोपमे-योपमानत्वात् अनन्वयोपमालंकारः अनन्वयालंकार इत्यथंः (उक्तं च साहित्यद्पेण) "उपमानोपमेयत्वमे-कस्येव न्वनन्वयः" इति ॥ ५६ ॥

अर्थ-हे देव जो मनुष्य आपके चरणों जैसेही आपके चर-णोंके आश्रित हैं वे अहत समीचीन और निश्चल लक्ष्मीको माप्त करते हैं सो वे ( भक्त ) उन जैसेही हैं यहां एकहीं में उपमान और उपमेयत्य होनेसे अनन्वयोपमा ( अनन्वय ) अलंकार द्वमा॥५५॥

#### अनन्द्रयञ्सण भाषा ।

दीता-उपभेष र उपमान होत. एक वन्तुमें होय ॥ नाम भनन्यप नाहिको चोद चोदमो जीव ॥ १ ॥

### समुचयोषमार्टकार ।

आलोकनं च वचनं च निगृहनं च या-सां स्मरत्रमृतवत्सरसं कृशस्त्वम् तासां किमंग !पिशितास्थिपुरीपपात्रं गा-त्रं विचित्य सद्भां न निराकुलोसि ॥५६॥ टीका-हे अंग यासां सहशाम् आलोकनं चवचनं प निगृहनं अमृतवत सरसं स्मरन् त्वं कुशः तासां पिशिनास्थिपुरीपपात्रं गात्रं विचित्य किं न निसकुलः असि इत्यन्वयः ॥ आलोकनम् ईक्षणं वचनं संभा-पणं निग्रहनम् आल्गिनम् अमृतवत् सरसम् अमृतेन तुल्यं सुखदं स्मरन् कृशः स्मरन् सन् दुर्वेल एव पिशितास्थिपुरीपाणां मांसास्थिमलानां पात्रं स्थानं गात्रं शरीरं विचित्य कि न निराकुलः असि अपितु निराकुल एव अत्र आलोकनादीनां वहनाम् उपमे-यानाम् एकेनामृतेन उपमानन सादृश्यम् अतः समुब-योपमालंकारः ॥ ५६॥

अर्थ-हे अंग (हे शिष्य ) जिन सुंदर नेत्रवाछी श्रियोंके दर्शन और वचन और आर्डिंगनको अमृतके समान सरस जान- फर हु इर्यंत हो रहा है उनके मांस हाड और विद्यांक पान कार्रारफो चितवन करके तू च्याकुत भी होही रहा है यही आठा

फन पचन और निगूहन तीन रपमेयोंका अमृत एक रपमान होनेसे समुचयोपमा या समुचय अळकार हुवा ॥ ५६ ॥

दोहा-इक साधक बहुकार्य बहु, वर्ण्य एक उपमान । सोइ समुख्य जिमि नयन, कर पद कमल समान ॥

#### मालोपमा ।

कलेन चंद्रस्य कलंकमुक्ता मुक्तावलीवो-स्युणप्रपन्ना ॥ जगञ्जयायाभिमतं ददाना जैनश्वरी कल्पलतेव मृतिः ॥ ५७ ॥

टीका-जैनेश्री मृतिः कलंकमुका चंद्रस्य कला

इव उरुगुणप्रपन्ना मुक्तावली इव जगन्नयाय अभि-मतं ददाना करुपलता इव इत्यन्वयः॥जिनेश्वरस्य ऋप भदेवस्य मूर्तिः जेनेश्वरी मूर्तिःकलंकमुक्ता कलंकरिहता चंद्रकला इव उरुगुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गुंफिता. मुक्तावली मुक्तापंक्तिरिव जगन्नयाय लोकन्नयाय अभि-मतं वांछितं ददाना करुपलता इव अन एकस्योपमेयस्य न्नीणि चंद्रकलादीनि उपमानानि अतः मालोपमालं-

हश्यते" इति ॥ ५७ ॥ - ् अयं-जैनश्वरी मृतिं कलंक रहित चंदकलाके समान है तथा 'रहेपुण (डीरे ) में सिरोई इहें मोतियोंकी लडीके समान है

कारः । तथा च दर्पणे "मालोपमा यदेकस्योपमानं वह

सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित । (११५

तथा बिलोकीको बोर्जिनकल देनवाली फल्पलताके समान यहां एक मृतिः उपमय है और चेंद्रकटादिक तीन उपमान इससे मालोपमा है उदाहरणोंमें अन्य अलंकार भी सलकते परंतु जिनके उदाहरण हैं वेही मुख्य दिखाते हैं॥ ५७॥ मालोपमारुक्षण भाषा ।

दौहा-एक वर्ष्य उपमान बहु, मालोपमा पस्तान। बदन कमल सम जाति सरस, छंदर चन्द्र समान॥ विभिन्नालुगव्चनां नाति हीनाधिकां च

ताम् ॥ निवर्भति बुधाः कापि लिंगमेदं तु मेनिरे ॥ ५८ ॥ टीका-चुघाः कापि तां विभिन्नलिगवचनां हीना-

पिकां च निवभंति तु लिंगभेदं न मनिरे इत्यन्वयः॥ बुधाः पूर्वाचार्याः ताम् उपमां विभिन्ने लिगवचने यस्या तों च होनाधिकां होना च अधिका च होनाधिका तो

निवर्भति भिन्नालिनं भिन्नवचनां हीनाम् अधिकाम् अपि चपमां कचित् नियोजयंतीत्यर्थः कवित्र हिंगभेदं न अर्थ-पहलेके विद्वान् कहीं कहीं एपक लिंग और प्रथक्त क्या अप-१९८७ । विषयी गर्दा है और कहीं लिय भेदकी नहीं

गनते हैं (इसका उदाहरण यह है) ॥५८॥ हिममिव कीर्तिर्धव्हा चन्द्रकलेगातिनि-र्मला वाचः ॥ ध्वांक्षस्येव च दाक्ष्यं नम व वक्षश्च ते विपुलम् ॥ ५९ ॥

फर तृ हुषंछ हो रहा है टनके मांस हाड और विद्यांक पात्र शरीरको चितवन फरके तू व्याकुछ भी हो हो रहा है यहाँ आखो-फन वचन और निगृहन तीन उपमेयोंका अनृत एक टपमान होनेस समुद्ययोगमा या समुद्यय अळंकार हवा॥ ५६॥

दोहा-इक सापक बहुकार्य बहु, वर्ण्य एक उपमान । सोइ समुच्य जिमि नयन, कर पद कमल समान ॥

#### मालोपमा ।

कलेन चंद्रस्य कलंकमुक्ता मुक्तायलीवो-स्युणप्रपन्ना ॥ जगञ्जयायाभिमतं ददाना जैनश्वरी कल्पलतेव मृतिः॥ ५७॥

टीका — जैनेश्वरी मूर्तिः कलंकमुक्ता चंद्रस्य कला इव उरुगुणप्रपन्ना मुक्तावली इव जगवयाय अभि-मतं ददाना करुपलता इव इत्यन्वयः॥जिनेश्वरस्य ऋप भदेवस्य मूर्तिः जैनेश्वरी मूर्तिः कलंकमुक्ता कलंकरिहता चंद्रकला इव उरुगुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गुंफिता मुक्तावली मुक्तापंक्तिरिव जगवयाय लोकत्रयाय अभि-मतं वांछितं ददानाकरुपलता इव अन एकस्योपमेयस्य त्रीणि चंद्रकलादीनि उपमानानि अतः मालोपमालं-कारः। तथा च द्र्षणे "मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु दृश्यते" इति ॥ ५७॥

🧽 अर्थ-जॅनेश्वरी पूर्ति फलंक रहित चंदकलाके समान है तथा प्रदेशन (डोरे) में पिरोइ हुई मोतियोंकी लडीके समान है सान्वय सं ॰ टी॰ भाषाटीकासहित । (११५

तेषा बिलोकीको बांछिनेफल देनवाली कन्पलतांक समान पहां एक मृतिः उपमय है और चंदकलादिक तीन उपमान इससे मालीपमा है उदाहरणोंमें अन्य अलंकार भी अस्तकते परंब निनके उदाहरण हैं वेही मुख्य दिखाते हैं॥ ५७॥ मालोपमारुक्षण भाषा ।

दौहा-एकः वर्ण्य उपमानः बहुः, मालोवमा बसान । बद्दन क्रमल सम् अति सरस्, सुंदर चन्द्र समान ॥ विभिन्नांट्रगव्चनां नाति हीनाधिकां च मेनिरे ॥ ५८ ॥

ताम् ॥ निवर्भति वुधाः कापि लिंगभेदं तु टीका-चुधाः कापि तां विभिन्नालग्वचनां हीना-पिकां च निवधंति तु लिंगभेदं न मिनिरे इत्यन्वयः॥

बुधाः पूर्वाचार्याः ताम् उपमां विभिन्ने लिगवचने यस्या तों च होनाधिकां होना च अधिका च हीनाधिका तो निवमंति भिन्नांटमं भिन्नवचनां हीनाम् अधिकाम् अपि ड्पमां कचित् नियोजयंतीत्यर्थः कविच लिंगभेदं न अप-पहलेक विद्वान कहीं कहीं एवक लिंग और पुर्यक बचन ी उपमाको भी उपयोग करते हैं और कहीं लिंग भेदको नहीं ानते हैं (इसका डदाहरण यह है) ॥५८॥

हिममिव कीर्तिर्धवला चन्द्रकलेवातिनि-र्मेला वाचः ॥ ध्वांक्षस्येव च दाक्ष्यं नम व वक्षश्च ते विपुलम् ॥ ५९ ॥

कर हु दुर्बल हो रहा है उनके मास हाड और विद्वार पान शरीरको चितवन परके तू ज्याकुल मां हो हो रहा है वही आलो-फन पचन और निगूइन तीन डपमेवीका अकृत एक उपमान होनेसे समुग्रयोगमा या समूज्य अलंकार रूवा॥ ५६॥

दोहा-इक साधक बदुकार्य बहु, बच्ये वक उपमान । सोइ

समुचय गिमि नपन, कर पद कमल ममान ॥

## माळोपमा ।

कलेन चंद्रस्य कलंकमुक्ता मुक्तावलीवी-स्रुणप्रपन्ना ॥ जगञ्जयायाभिमतं ददाना जैनश्वरी कल्पलतेव मृर्तिः ॥ ५७ ॥

टीका-जैनेश्वरी सूर्तिः कलंकमुक्ता चंद्रस्य कला इव चरुगुणप्रपत्ना मुक्तावली इव जगवयाय अभि-मतं ददाना करुपलता इव इत्यन्वयः॥जिनेश्वरस्य ऋप भदेवस्य मूर्तिः जैनेश्वरी सूर्तिः कलंकमुक्ता कलंकरिता चंद्रकला इव चरुगुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गुंफिता मुक्तावली मुक्तापंक्तिरिव जगवयाय लोकवयाय अभि-मतं वांचितं ददाना करुपलता इव अव एकस्योपमेयस्य ज्ञीणि चंद्रकलादीनि चपमानानि अतः मालोपमालं-कारः। तथा च द्र्षणे "मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु दृश्यते" इति ॥ ५७॥

्र अर्थ-जनभरी मूर्ति कलंक रहित चंदकलाके समान है तया राज्य (डोरे ) में पिरोई हुई मोतियोंकी लडीके समान है सान्वय सं॰ टां॰ भाषाटीकासहित। (११५)

तथा बिलोकीको बोलितफल देनवाली कल्पलताके समान है पहाँ एक मुर्ति: उपमेग है और चंद्रकलादिक तीन उपमान हैं इससे मालोपमा है उदाहरणोंमें अन्य अलंकार भी झलकते हैं परंतु निनके उदाहरण हैं पेही मुख्य दिखाते हैं ॥ ५०॥ मालोपमालक्षण भाषा।

दोहा-एक पर्ण्य उपमान घडु, मालोपमा बसान । बदन कमल सम अति सरस, संदर चन्द्र समान ॥

विभिन्नलिंगवचनां नाति हीनाधिकां च ताम् ॥ निवशंति बुधाः कापि लिंगभेदं तु

्तास् ॥ नियमति बुधाः कापि लिगमदे तु मिनिरे ॥ ५८ ॥ दीका-चुषाः कापि तां विभिन्नाळ्ग्वचनां हीना-

षिकां च निवर्भति तु छिंगभेदं न मेनिरे इत्यन्वयः ॥ बुधाः पूर्वाचायाः ताम् उपमां विभिन्ने छिंगवचने यस्या तां च होनाधिकां हीना च अधिका च हीनाधिका तां निवर्भति भिन्नछिंगं भिन्नवचनां हीनाम् अधिकाम् अपि उपमां कृचित् नियोजयंतीत्यर्थः कृचित्र छिंगभेदं न

मेनिरे इति भावः॥ ५८ ॥ अर्थ-पहलेक विटान कहीं कहीं पूर्वक लिंग और पूर्वक वयन की दुसाको भी उपयोग करते हूँ और कहीं लिंग भेदनी नहीं

मानंत हैं ( इसका उराहरण पर है ) ॥५८॥ हिममिय कीर्तिर्धयला चन्द्रकलेगातिनि-मेला वाचः ॥ ध्यांक्षस्येव च दाक्ष्यं नम

इव वक्षश्च ते विपुलम् ॥ ५९ ॥

(११४) वाग्भटालंकार-परि०४.

कर तू हुवंछ हो रहा है टनके मांस हाड और विद्यांक पात्र शरीरको चितवन फरके तू ज्याङ्ग्छ भी हो ही रहा है पढ़ी आछी-कन पचन और निगूहन तीन टपमेपोंका अमृत एक टपमान होनेसे समुख्योपमा या समुख्य अळंकार हुवा ॥ ५६ ॥

रान्त सम्रचपापमा पा समुचय अलकार हुवा ॥ २२ ॥ दोहा−इक साथक बहुकार्य बहु, वर्ण्य एक टपमान । सोइ समुचय गिमि नयन, कर पद कमल समान ॥

मालोपमा ।

क्लेन चंद्रस्य क्लंकमुक्ता मुक्तावलीवी-स्गुणप्रपन्ना ॥ जगत्रयायाभिमतं ददाना जैनेश्वरी कल्पलतेव मूर्तिः ॥ ५७ ॥

टीका—जैनेश्वरी मृतिः कलंकमुक्ता चंद्रस्य कला इव उरुगुणप्रपन्ना मुक्तावली इव जगवयाय अभि-मतं ददाना करुपलता इव इत्यन्वयः॥जिनेश्वरस्य ऋप भटेवस्य मृतिः जैनेश्वरी मृतिःकलंकमृका कलंकरहिता

भदेवस्य मूर्तिः जॅनेश्वरी मूर्तिः कलंकम्रका कलंकरिता चंद्रकला इव उरुगुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गुंफिता. मुक्तावली मुक्तापंक्तिरिव जगवयाय लोकवयाय अभि-मतं वांछितं ददाना कल्पलता इव अव एकस्योपमेयस्य

त्रीणि चंद्रकलादीनि उपमानानि अतः मालोपमालं-कारः। तथा च दंपेणे "मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु हश्यते" इति ॥ ५७॥

्र अर्थ-जैनेश्वरी मूर्ति फलेफ रहित चंदकलाके समान है तया रहेड...(डोर) में निरोई हुई मोतिर्पाकी लडीके समान है



कर तृ दुवंछ हो रहा है टनके मीस हाड और विद्यारे पात्र करिरको चितवन करके तू व्याद्गुल भी हो ही रहा है यही आखो-कन बचन और निमूहन तीन टक्मेयोंका अन्त कुक टक्मान होनेसे समुख्योपमा या समुख्य अलंकार हवा॥ ५६॥

दोहा-इक साधक बहुकार्य वह, वर्ण्य एक उपमान । सोह समुख्य जिमि नयन, कर पद कमल समान ॥

### माछोपमा ।

कलेन चंद्रस्य कलंकमुक्ता मुक्तावलीवी-रुगुणप्रपन्ना ॥ जगत्रयायामिमतं ददाना जैनश्वरी कल्पलतेव मृतिः ॥ ५७ ॥

टीका—जैनेश्वरी मृतिः कलंकमुक्ता चंद्रस्य कला इव उरुगुणप्रपन्ना मुक्तावली इव जगन्नयाय अभि-मतं ददाना करुपलता इव इत्यन्नयः॥जिनेश्वरस्य ऋप भदेवस्य मूर्तिः जैनेश्वरी मृतिः कलंकमुक्ता कलंकरहिता चंद्रकला इव उरुगुणेन महता मुत्रेण प्रपन्ना ग्रंफिता. मुक्तावली मुक्तापंक्तिरिव जगन्याय लोकन्नयाय अभि-मतं वांछितं ददाना करुपलता इव अन एकस्योपमेयस्य न्नीणि चंद्रकलादीनि उपमानानि अतः मालोपमालं-कारः। तथा च द्र्पणे "मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु इश्वते" इति ॥ ५७॥

े अर्थ-जिनश्वरी मूर्ति फलंक रहित चंदकलाके समान है तथा बद्दा (ढाँरे) में पिरोई हुई मोतियांकी लडीके समान है

## सान्वय सं ॰ टी ॰ भाषाटीकासहित । (११५)

तथा त्रिलोकीको बांछिनफल देनेवाली करपलताके समान है यहां एक मूर्तिः उपमेष है और चंद्रकलादिक तीन उपमान हैं इससे मालोपमा है उदाहरणोंमें अन्य अलंकार भी। झलकते हैं परंद्र जिनके उदाहरण हैं वेही मुख्य दिखात हैं ॥ ५७ ॥

मालोपमारुक्षण भाषा ।

दोहा-एक पर्ण्य उपमान बहु, मालोपमा बस्तान । यदन कमल सम अति सरस, संदर चन्द्र समान ॥

विभिन्नलिंगवचनां नाति हीनाधिकां च

ताम् ॥ निवर्गति बुधाः कापि लिंगमेदं तु मेनिरे ॥ ५८ ॥

दीका-ब्रधाः कापि तां विभिन्नर्लिगवचनां हीना-धिकां च निवसंति त लिंगभेदं न मेनिरे इत्यन्वयः॥ ब्रधाः पूर्वोचार्याः ताम् उपमां विभिन्ने लिंगवचने यस्या तों च होनाधिकां हीना च अधिका च हीनाधिका तां निवर्धति भित्रलिंगं भित्रवचनां दीनाम् अधिकाम् अपि

उपमां कचित् नियोजयंतीत्यर्थः कचिच लिंगभेदं न मेनिरे इति भावः॥ ५८ ॥ अर्थ-पहलेके विदान कहीं कहीं पृथश् लिंग और पृथक ध्यन की उपमाको भी उपयोग करते हैं और कहीं लिंग भेदको नहीं

मानते हैं (इसका उदाहरण यह है) ॥५८॥

हिममिव कीर्तिर्धवला चन्द्रकलेवातिनि-र्मेला वाचः ॥ ध्वांक्षस्येव च दाक्ष्यं नभ इव वक्षश्च ते विष्ठम् ॥ ५९ ॥

टीका-ते कीर्तिः हिमम् इव धवला वाचः चंद्रकला इव अतिनिर्मला दाक्ष्यं ध्वांक्षस्य इव वक्षः नम इव विपुलम् इत्यन्वयः॥ हिमम् इव कीर्तिः अत्र उपमानो-पमेययोः लिंगे पार्थक्यं चंद्रकला इव वाचः इत्यत्र वचने पार्थक्यं ध्वांक्षस्येव दाक्ष्यमित्यत्र ध्वांक्षः काकः तस्य दाक्ष्यं चातुर्यं प्रसिद्धम् अत्रोपमानस्य हीनत्वं ते वक्षः हृद्दयं नम इव आकाशामिव विपुलं विशालम् इत्यत्र उपमानस्य अधिकत्वम् ॥ ५९ ॥

अर्थ-(हे राजन्) तेरी कीर्ति हिम (वरफ) जैसी थेत है और ववन चंद्रकला जैसे निमंज हैं और चतुराई काककी जैसी है तथा हदय आकाश जैसा विशाल हे इसमें कीर्ति हिम जैसी पह कीर्ति की लिंग और इसका उपमान हिम नर्द्रस्क लिंग है इसमें मित्र लिंग है वचन चंद्रकला जैसे इसमें वचन चंद्रवयन और चंद्रकला एक घचन होनेसे भिन्न वचन है चतुराई काककी जैसी यहाँ उपमानमें हीनता है और हदय आकाशसा इसमें उपमानमें अधिकता है ॥ ५९॥

ग्रुनीयं ग्रहदेवीव प्रत्यक्षं प्रतिभापते ॥ खद्योत इव सर्वत्र प्रतापृश्च विराजते॥६∙॥

टीका- रूर्ग् छुनी प्रत्यक्षं गृहदेवी इव प्रतिभाषते च प्रतापः सर्वत्र खद्योत इव विराजते इत्यन्वयः ॥ भूजी कुकुरी अत्र पूर्वोई उपमानस्याधिकत्वम् उत्तरा-दे हीनत्वे वा ॥ ६० ॥ अपं-पर पुत्रवृत्ती मत्यानमं परका देवीसी दिनाइं देती है भीर मनाव सच नगह राचीन सर्पका भांत दीतिमान है यहाँ प्यादेसें उपमानका अपिकता है और जो स्वयोतका अपे (अनिया कृति) पर्याजना करें तो उत्तराईमें उपमानकी हानता है।। ६०।।

सफेनपिण्डः प्रोढोर्मिराञ्घः शाङ्गीव शं-सभृत ॥ श्रोतन्मदः करी वर्पन् विद्युला-निव वारिदः ॥ ६१ ॥

टीका-सफेनापेंडः प्रीटोर्मः अविधः शार्झी इव शंतभूत् श्रोतन्मदः करी वर्षन विद्युत्वान् वारित् इव इत्यन्वयः ॥ फेनापेंडेः सह वर्तमानः सफेनापिंडः प्रीटाः कर्मयः तरंगा यस्य स प्रीटोर्मिः तथाप्रतः अविधः समुद्रः शार्झी विष्णुः इव शंतभूत् शंत्वपारक इत्ययः ॥ श्रोतंतः स्रवंती मदाः यस्मात् स श्रोतन्म-दः करी इस्ती वर्षन् वृधि कुर्वन् सन् विद्युत्वान् तिड-त्वान् वारिदः भेष इन अत्र पूर्वाह्वं उपभेयस्य उत्तरार्द्धं ष उपमानस्य विशेषणाधिक्यम् ॥ ६१ ॥

अभे-आगोर्क पिडो सिहत और पडी तांगींवाला समुद्र बिच्च भगवान्की तरह शेल भारण करनेवाला है अर्थात विच्च भगवान भी शंख रखते हैं और समुद्र भी शंख रखता है तथा मद बिरता हुवा हाथी पर्यते हुए विजलेखाले बादलकी समान है अर्थात वादलोंमेंस भी जल परसता है और हाथीमेंसे भी मदका जल परसता है इसके पर्याद्वेंग अपनेमें विशेषणकी अधिकता है और उत्तरांद्वेंग उपमानमें ॥ ६१॥ (१२०) धाग्भटालंकार-परि०४.

भिन्नं खंडं न्यूनाधिकत्वयुक्तम् अखंडं पूर्णं समम् एवं चतुर्विधं रूपकमित्यर्थः कुवलयानदे तु रूपकं पिर्धा निकासनम् ॥ ६०॥

निरूपितम् ॥ ६४ ॥

सर्थ-नहां साथम्पेसं उपमान और उपमेपका भेद नहीं
हों (अर्थात् उपमेप और उपमानका सावपत्र तद्ग वर्णन
क्रिया जावे ) तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं यह चार प्रकारका
समामके दिना किर यह भी हो प्रकारक क्रिया जीविक स्व

होता है (१) समस्त अयांत समासपदित (१) असमस्त समासके विना किर यह भी दो मकारका है वक अगंड एवं या सम इसरा संड न्यूनाधिक (चंदालोको कारिकाओंके अनुस्व स्वल्यलानंदमें रूपकर्क छः भेद लिरो हैं अभेद और तदूप इन दोनोंके किर अधिक न्यून ऑर सम तीन तीन भेद किये हैं गैसे अभेदसम अभेदन्यून अभेद अधिक नद्वपसम तद्वपन्यून तद्वप स्विक्ट ।॥ ६४॥

क्षक ) ॥ ६४ ॥ कीर्णाधकागलकगजमाना निवद्धतारा-स्थिमणिः कृतोपि॥ निशापिशाचीव्यचर-दृधाना महात्युकृकध्वनिफेत्कृतानि॥६५॥ टोका-कीर्णायकागलकगजमाना निवद्धनागस्थि-

मितः महायुद्धकविकेन्द्रतानि द्याना निशापि-शाची कुनः अपि व्यचरन इत्यन्ययः ॥ कीर्णः मंक्षीर्मः अंथकारः म एव अल्वकः केशकन्यः तेन राजमानाः विषडाः मालाकारेण परिदिताः तारा एत

सकाराः अवकारः सं ५४ अळकः कराक्त्यः राग राजमानाः निषद्धाः मालाकारेण परिदिनाः ताग प्र अस्थीनि तानि प्र मणयः यस्याः उलकार्ना ध्यनयः एव फुल्ह्नार्गि फुल्कार्गाण तानि मद्दारित प्र द्यागा ना कृतः अपि करमाद्देशात् आगत्य व्यचरत् परि-वभाम अत्र उपमेयभृतायाः निशायाः उपमानभृतया पिशाच्या साधर्म्यात् सम्यगाख्यानात् अभेद एव निशापिशाचा इत्युपमेयोपमानयोः समस्तत्वात्ं समस्तम् अखंडरूपकम् ॥ ६५ ॥

अर्थ-संवित हुत जो अंधकार येही हुई अलक लटा रूप जिस परफे शोभित और मालाकार जो तारागण पही हुए हुट्टी रूप मणि जिसके और टन्ट्रपोंकी ध्यति यही है यही फुंकार शब्द उसे धारणकरनेवाली विशाची रासधी रूप राभी कहींस (आकर ) वियरतो मई यही जिशा उपमेप और पिशा-यो उपमान दोनोंका सावयप एक रूप होनेसे रूपफ अलंकार हुया और निसापिशाधी यह उपमेप और टपमान एक समा-सीत होनेसे समस्त और सावयप साधम्यं वर्णन करनेसे अरंड हुया ॥ ६५॥

संसार एव ऋषः सिललानि विपत्तिजन्म दुःखानि ॥ इह धर्म एव रज्जुस्तस्मादु-द्धरति निर्मग्नानु ॥ ६६ ॥

दीका—संसारः कृष एव इह विपत्तिजन्भदुःखानि सिळळानि धर्म एव रज्जुः निर्मप्तान् तस्मात् उद्धरति इत्यन्वयः॥ विषत्तेः जन्मनश्च दुःखानि तानि एव इह संसारकृषे सिळळानि निर्मप्तान् निश्चयेन ममान्

तस्मात संसारकृपात धर्मः रज्जः एव उद्घरति उद्यारं करोतीत्यर्थः अत्र संसारस्य उपमेवभूतस्य कृपेन उप मानभतेन असमस्तेन साधम्यात अभेद इति अस-

मानम् अखंडरूपकम् ॥ ६६ ॥

अर्थ-संसार कुन है अर्थात कृतहब है इसमें विवति जन्म इनके दुःगत्ता जल सर्वेद धर्म सूत्र राजुदी दूवे हुवोंकी इसमेंसे निराहतीर पदी संमार और कुर ये दोनों तथा धर्म और राग् थे दोनों पद समासमे मिळकर समासीत एक पद 🞉 नहीं इर तिल् तुर गुरे हैं इससे असमस्त असंड ऋपक हवा॥६६॥

अधरं मुखेन नयनेन हाँचे ग्रुर्भित्वमञ्जः भिव नासिकया॥ नवकामिनीवदनचन्द्र-ममः तहणा रमेन युगपशिपपुः॥ ६७॥

र्दाका-तरुणाः रसेन नतकामिनीवदनवंद्रमसः अवर्ग महित रुचि नयनेन अञ्चम इव सुरिन्दि नामिक्षया युगपत निषयुः इत्यन्तयः ॥ तहणाः यदातः ग्येतः गाँगण नता नतीटा कामिनी नतकाः मिनी नग्याः यदनंषर भंडमाः सम्य सरकाणिनीवर्ग

चंद्रममः अयस्य औष्टं गुरीन रुचि कृति नर्यनेत अन्तं कमरामित मीर्गध्यं गुगपत एकरिमन् प्राप्तां नियतः विवेति सम् अत्र अपेत्रस्य गरनस्य मर्वेद्यवेषप्रतिपारिको अमैः वपमानस्य चंद्रमसस्य

कश्चित्रेव क्षतिः खंडं नवकामिनीवदनचंद्रमस इति समस्तं च अतः समस्तं खंडं रूपकमिति ॥ ६०॥

अर्थ-तरूण पुरुष भेगसे नई कामनीक सुखरूपक चंद्रमाके होंडोंको सुखसे और उसकी फांतिको नेत्रीस और कमल जेसी सुग्दको नािसकार रही समयमें पान करते भये यही उप भेग वहनका सब प्रवंधसे मतिपादित धर्म और उपनानमृत चंद्रमाके सावयय धर्म एकत्र पूर्णत्या यूगन नहीं होनेसे खंड हुगा और पदनचंद्रमाके पढ़ समासीत है इससे समस्त खंड रूपक अलंखार तुना ॥ ६७ ॥

ज्योत्स्रया धवलीकुर्वन्तुर्वी सकुलपर्व-ताम् ॥ निशाविलासकमलपुदेति स्म नि शाकरः ॥ ६८ ॥

टीका-निशाविलासकमलं निशाकरः सकुलपर्व-ताम् डवि ज्योत्स्रया घवली कुवैन् ( सन् ) उदेति स्म इत्यन्वयः ॥ निशाविलासाय यत् कमलं निशावि-लासकमलं निशाकरः चंद्रः कुलप्वेतैः सह वर्तमानां सकुलप्वेताम् डवि पृथिबी ज्योत्स्रया चंद्रिकया अत्र निशाविलासकमलं निशाकरः एतयोः उपमानेः-पमेययोः लिगपार्थवेये असमस्तं खंडं रूपकम्॥दृटा।

नर्भ-रात्रीका विद्यास कमलहूप जो चंदमा है साँ छुड़-पर्यतों करण सहित पृथिवीको जपनी चाँदनी करके घोड़ी ( सुफद ) करता हुया उदय होरहा है यहाँ निशाबिलासकमल (१२४) और निशाकर

और निशाकर इन दोनों उपमान और उपभेषमें छिंगभेद है तथा समास्रोत एक पद रूप नहीं है और दोनोंके साधर्मका सावपव वर्णन भी एकत्र नहीं हुवा इससे असमस्त संड रूपक अछेकार हवा ॥ ६८ ॥

हस्ताग्रविन्यस्तकपोलदेशा मिथोमिल त्कंकणकुंडलश्रीः ॥ सिपेच नेत्रस्रवद-श्रुधारेदों:कंदलीं काचिद्वश्यनाथा ॥६९॥

टीका-इस्ताग्रविन्यस्तकपोलदेशा मिथोमिलत्कं-

कणकुंडलश्रीः काचित् अवश्यनाथा नेत्रस्नवदश्वारेंः दोःकंदर्ली सिपेच इत्यन्वयः ॥ इस्तामे विन्यस्तः क्रपोलदेशः यया सा इस्तामिवन्यस्तकपोलदेशा मिधः परस्परं मिलंती कंकणकुंडलयोः इस्तालंकार-कर्णालंकाग्योः श्रीः शीभा यस्याः तथाधृता का-चित्र अवश्यनाथा अवश्यः नाथो भर्ता यस्याः सा अस्वाधीनपतिका नेवाभ्यां स्रवद्धिः अश्रूणी धारेः धागभिः दोःकंदली दोर्मुज एव कंदली कदली तौ निषेच अभिषिकवती । अत्र समस्तं खंडं रूपकम्

त्रर्थ-हरनमें। त्रय अर्थात् हथेशीतर धर रमया है क्योज बदेश तिसने तिसमें भिठ गरे है हाथके केहण और कानके हैं कुंडलकी सीला वहन जिसके देखी कोर्ड अन्यार्थतगतिका अर्थात् नहीं है बहामें पति तिसक्षा वेसी कौरी। नेथीसे शिली।

अञ्चापि लिंगमेदः ॥ ६९ ॥

हुर्द अधु धारोंसे धुनाह्य जो पंदली (फेला) है वसे सींचती भर्द (अयोत पतिअपका होनेसे बोहनहुळ होकर हाध्यर फरोल रखकर अधुनात करती भर्द निससे हापहुर फरलिया सींचना हुया) इसमें भी दी। और फंदलीडपोमन और उपमानमें लिंग भेद है तथा समस्त है अस्तु यहां समस्त संड हपक है॥ ६९॥

रूपक है ॥ ६९ ॥
( स्पक रुक्षण भाषा ) दोहा-रूपक उपमिति वर्ण्यका, हो सानम्यं अभेद । अथवाहो तहुण वहा, न्यून अभिक सम भेद॥१॥ ( उदाहरण )विन रारु नरपति करपतर, सवची प्रत आहा। तेन तरिण यहावेतका, निश दिन करत मकाशा ॥ १ ॥ कीर्ति कीम्दी रावरी, जनमन करत हुरुास । इंद्रस्य भूवारुका, हो मताप अविनाश ॥ २ ॥

इनमें प्रथम देहिका पूर्वार्द्ध न्यून अभेद और उत्तराई अिक अभेदका उदाहरण है और दूसरे देहिका पूर्वार्द्ध सम अभेदका उदाहरण है और उत्तराई तहुए समका उदाहरण है ॥

भतिवस्तूपमा ।

अनुत्पत्ताविवादीनां वस्तुनः प्रतिवस्तु ना ॥ यत्र प्रतीयते साम्यं प्रतिवस्तृपमा तु सा ॥ ७० ॥

दीका-सन्न इवादीनाम् अनुत्पत्ती वस्तुतः प्रति-वस्तुना साम्यं प्रतीयते सा तु प्रतिवस्तुपमा इत्य-न्वयः॥ड्वादीनां संपुषम्यंत्यअकानां वाचकशब्दानाम्

अनुत्पत्ती अनुपादाने सति वस्तुनः उपमेयस्य प्रति-

(१२६) वाग्भशलंकार-परि० ४.

वस्तुना उपमानेन साम्यं प्रतीयते सा प्रतिवस्त्रपमाः लंकारः ( साहित्यदर्पणे उक्तंच ) "प्रतिवस्तुपमा सा स्यात् वाक्ययोर्गम्यसाम्ययोः।एकोपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते प्रयक्त "॥ ७०॥

अर्थ-जहां इयादिक नहीं होकर पस्तु अर्थात् उपमेपधी मतिवन्तु उपमानभूत अन्यवन्त्रसे पृथक् समता प्रतीत हो तो उसे मतिबम्तूपमा अलंहार कहते हैं ॥ ७० ॥

वहवीरेऽप्यमावेको यदवंशेऽद्रतोऽभव-त्॥ किं केतक्यां दलानि स्यः मुरभीण्यः खिलान्यपि ॥ ७९ ॥

टीका-बहुवीरे यद्वंशे अपि असी एकः अद्भतः अभवत कि केवक्याम अधिलानि दलानि सर्राणि

स्यः इत्यन्ययः॥ बहुवीरे बहुवी बीगः यहिमन् । असी श्रीकृष्णः अद्भवः अमाधारणः कि केनक्यां केतकी गुल्मे आविलानि समग्राणि दलाणि पत्रानि सुरभीणि

भवंतीत्यर्थः । अत्र इवादीनामनुषादानेषि यद्यंशस्य रुपमेयभूतस्य उपमानभूतायाः केत्रवया मदः साम्यभः तीतः प्रतिबम्त्रपमार्थकारः ॥ ७३ ॥

मुगंचयुक्तानि स्यः अपि तुन मशंणि पत्राणि मुरभीणि

अर्थ-बर्त बीरवाट पर्पशांम भी एक ये श्रीकृत्य अहुत हीते भार क्या फतही है सभी पत्र सुनं रयुक्त होते हैं (अगीत सान्वयसं॰ टी॰ भाषाटीकासहित । (१२७) सभी सुगंपयुक्त नहीं होते किंतु पर दो ही मुगंपित होते हैं )

यहाँ इब आदिक शब्द न होनेस उपमयभन यद्वेवाचा उपमान भूत फेतफीसे प्रयक्त साधार्य होनेस मितवरन्पमा अलेकारद्वावर (मितिपस्त्रपमा छ० भाषा ) दोहा-जहाँ वस्तु मितवरन्या, प्रयक्त साम्य दरसाय । मितवरन्तुम ताहिको, कहन स्कविजन

नाव ॥ १ ॥ ( टदाहरण ) पनि पेदर्भा गुजर्नत, राखे परा नज भूप । कहा चौदनीकी कहें, संचत सिंधु अनुष ॥ २ ॥

भांति । चस्तुन्यन्यूत्र कुत्रापि तत्तुल्यम्यान्यवः

वस्तुन्यन्यत्रं कुत्रापि तत्तृत्यम्यान्यवः स्तुनः॥ निश्चयो यत्र जायत भ्रांतिमान्

स स्मृतो यथा ॥ ७२ ॥ टीका-यत्र कुत्रापि अन्यत्र वस्तुनि तत्त्वस्य

अन्यवस्तुनः निश्चयो जायेन स श्रातिमान स्पृतः इत्यन्वयः॥ यथापदस्य अग्निमेण सहोदाहरणम्चः

कः संबंधः। वस्तुनि उपमेथे तत्तृत्यवस्तुनः उपमानस्य निश्चयः प्रतीतिः श्रांतिमान् श्रांतिनांमालकारः ॥०२॥ अप-गर्हा पर्हा अन्य पर्वमे तपुन्य अन्य परवशः निभय

( मुनाति ) है। हमें सातिमान अयाँव साति अहंगा पहने हैं ( भेसे निम्न हदाहरण है ) ॥ ०२ ॥ उदाहरण पाटन । हैमकमलेतिवअणे णोलस्यलंतिनअणे-

हेमकमलंतिवअणे जांलुप्यलंतिनअणे पमुअच्छिकुमुमंति तुत्तहसिएनिवडाति भमराणं रिस्रोलो ॥ ७३ ॥

टीका-( अस्य संस्कृतम् ) हेमकमलमिति वदने नीलोत्पलमिति लोचने प्रप्तताक्षि क्रमममिति हि तर इसिते निपतति अमराणां श्रेणी ( अस्यान्वयः ) हे प्रमृताक्षि तव वदने हेमकमलम् इति लोचने नीलो-त्पलम् इति हसिते कसमम् इति ( भ्रांत्या ) भ्रमराणां

श्रेणी निपत्तति इत्यन्वयः ॥ भ्रांत्या इति शेपेणा न्वयः ॥ हेमकमलं स्वर्णपंकजम् अत्र वदनादिषु हेम कमलादीनां भारया भमराणां श्रेणीनिषतनात भांति-मान् अलंकारः ॥ ७३ ॥

अर्थ-दे विशाल नेत्र संदर्श तेरे मुखमें सुवर्णके कमलकी और नेत्रोंमें नीलकमलकी और हास्यमें पुर्वोक्ती (घोतिसे) भ्रमरीकी पंक्ति आसक्त होकर उनवर पडती है यह। यदन भार दिकाँमें स्पर्ग कमछादिकका भ्रांतिस धमर पंकिका पडना कहा इसमें चीतिमान अर्थात चीति अलंकार ह्या ॥ ७३ ॥ ( धातिव्दशण भाषा ) दोहा-मही अन्यकी अन्यमें, धाति भ्रांति मो जात। तय सुग पंकज मानके, भोरा भ्रमत नदाना। रे॥

आक्षेप । उक्तियंत्र प्रतीतिर्वा प्रतिपेधस्य जायते ॥

आचक्षते तमाक्षेपमलंकारं वधा यथा०४॥

टीका-यत्र प्रतिषेवस्य इकिः या प्रतीतिः जायते

े बुवाः तम अलंकारम आक्षेपम् आनक्षते इत्यन्वयः॥ यथा इति अभिमोदादरणमृत्यकं प्रतिपेथरय उत्तया प्रतीत्या च वाशव्दात् प्रतिपेषस्य कैमर्थ्यात् आभा-सादपि आक्षेपालंकारः स्यात् ॥ ७४ ॥

जर्थ-जहां मतिनेपकी दक्ति (कपन) हों अपना मतीति हो तो दसे पिद्वान आक्षेप अलंकार कहते हैं और कई पा शब्दसे प्रतिपेपके केमर्च्य (आयाँद अमुक स्पा है) तथा प्रतिपेपके आभाससे भी आक्षेप अलंकार होता है ऐसा कहते हैं॥ ७४॥

आक्षेपका वदाहरण । वैत्रेण किंत्रकी स्वर्णनी

इंद्रेण किं यदि स कर्णनरेन्द्रसूज़ेरावते न किमहो यदि तब्विन्द्रः ॥ दंभोलिना प्यलमयं यदि तत्प्रतापःस्रगोप्ययं नजु सुधा यदि तत्प्रती सा॥ ७५॥

द्यान-यदि स कर्णनरंद्रसुन्तः (तदा ) इंद्रण किम्
अहो पदि तिह्येदः (तदा) ऐरानतेन किम् यदि तत्मतापः (तदा ) दंभोलिनाप्यलम् नन्न यदि सा तत्पुरी
(तदा ) अयं स्वगः आपि सुपा इत्यन्त्रयः ॥ कर्णनरंद्रसुन्तः कर्णनृपतेः पुत्रः जयसिहः दंभोलिना वर्षेण।
दंभोलिः वत्रः (इतिशस्तो॰) सुपा मिष्या वृथा च
अत्र प्रतिपेयस्य इंद्रादेः केमर्थ्यात् आसेपालंकारः ॥ ७५॥

अर्थ-पदि पह फर्णोसंह रामाका पुत्र (जयसिंह) है तब इंद्रोस क्या और जब उसका यडा हायी है तब ऐरावत से क्या और जय उसकी मताप है तब पचकी आयरपकता ही क्या है

वाग्भटाईकार-परिं० ४. और जब उसकी नगरीहै तब स्वर्गभी वृथाही साहै पहां प्रतिपेध

इंद्रादिकके केमर्य्य ( क्या पेसा ) होनेसे आक्षेपालंकार हुवाण्या यस्यास्ति नरककोडनिवासरसिकं मनः॥

सोऽस्त हिंसान्टतस्तेयतत्परःस्तरांजनः७६ टीका-यस्य मनः नरककोडनिवासरसिकम् । अस्ति स जनः सुतराम हिंसानतस्तेयतत्परः अस्त

इत्यन्वयः ॥ नरकस्य कोडं निकटे निवासः स्थितिः तस्मिन् रसिकं नरककोडनिवासरसिकं हिंस। च अर्ह्त न स्तेयं च हिंसानतस्तेयानि तेषु तत्परः सुतराम्

अतिशयेन ॥ ७६ ॥ अर्थ-निवास मन नरफके धावमें नियास करनेका रक्षिक है

यह मनुष्य अन्येन हिमा श्रव और चोरीमें तत्पर रही यहाँ प्रति-भेर नरक कोड नियाम तथा हिंसा स्तेपादिका उक्ति होनेंस भी भक्षिप जर्रकार द्या ॥ ७६ ॥ इच्छंति ये ण कित्तिं कुणंति करूणाकणं

वि य ण अ॥ ते धणजवस्य व णरा दिति धणं मरणममये वि ॥ ७७ ॥ टीहा-( अस्य संस्कृतम )इच्छंति ये न कीर्ति क्चीत करणाकणमपियेन चते धनयशाय नगः

देशीत धर्न मर्गममयेषि ( अस्यान्ययः)ये नराः कीति न इच्छेति च ये करणाकणम् अपि न कुर्यति न चनवता इव मरणममये अपि धनं ददनि इत्यः न्त्रयः ॥ धनयता धनगतकाः य द्वार्थे अध्ययः॥ व

सादृश्ये (इति श॰ स्तो॰) अत्र प्रतिपेषस्य प्रतीतिः तस्मात् आक्षेपालंकारः ॥ ७७ ॥

अर्थ-नो कीर्तिकी इच्छा नहीं करते और जिनमें करणा (इसा) का भी छेश नहीं है व मतुष्य यसकी भीत धनके रस्पाले हैं मरनेक समय तो धन देशी अर्थात् औरके पास पन डोडही जायेंगे पहाँपर धनके प्रतिपेषकी प्रतीति होनेसे आसेप अटेकार हुता॥ ७०॥

( आक्षेप छ॰ भाषा ) दोहा-उत्ति होय प्रतिषेषकी, प्रतीति या आभास । या किमर्ष हैं। ती सुरुषि, आक्षेपन कहें तासारि॥

( उदाहरण मतीतिपर आक्षेपका) जो जग जस चाहत नहीं, गा मन करणा हेश। ये जन पन मरते समय, छोड जाहि निक्षेप ॥ २ ॥ ( मंच पट्टोसे आक्षेपके उदाहरण नहीं हिसे अन्यन हेस हेना ) ॥

#### रांशय व निश्रय ।

इदमेतिद्दं वेति साम्याद् बुद्धेर्हं संशयः॥ हेतुभिर्निश्चयः सोपि निश्चयान्तः स्पृतो यथा॥ ७८॥

टोका-साम्प्रात् एतत् इदं वा इदम् इति चुद्रेः संशयः ( संशयः ) स च हेत्त्राभः निश्चयातः अपि निश्चयः स्मृतः इत्यन्वयः ॥ यथापदमप्रिमोदाहरणा-थं साम्प्रात् सादश्यात् इति चुद्रेः संशयः एतत् इदं वा इदं स संशयः संशयालंकारः हिमं संदेहालंकार- . (१३२) वाग्भटाईहार-परि० ४.

नामत्वेनापि वदंति हेतुभिः कार्रणः निश्चयांतः निश्च यष्ट्रपः स निश्चयः निश्चयनामालंकारः ॥ ७८॥

अर्थ-समान माप होनेसे यह पदार्थ वह है अपना पह है ऐसे बुद्धिका संशप हो तो यह संशपनामक अल्हेंगर होताहतियां इसका नाम कई "संदेह" अल्हेंगर भी कहते हैं और नो फार णीस निध्यस्प हो जाय तो दसे निध्य कहते हैं अपीत् दसका

नाम निश्वयालंकार होता है ॥ ७८ ॥ संरायका उदाहरण ।

किं केशपाशः प्रतिपक्षत्रक्रयाः किं वा प्रतापानत्रधूम एपः। दृष्ट्रा भवत्पाणि-गतं क्रपाणमेवं कवीनां मतयः स्फरंति ७९

गत कुपाणमच कचाना मतयः स्फुरात७९ टीका-भवत्पाणिगतं कुपाणं दृद्धा कवीनां मतयः एवं स्फुरंति एपः किं प्रतिपक्षळक्ष्म्याः केशपाशः किं वा प्रतापानळधुमः इत्यन्वयः ॥ हे राजव इति शेपः

वा प्रतापानलघूमः इत्यन्वयः ॥ इ राजन् इति राग-भवतां हस्तगतं कृपाणं खद्गं दद्धाः सादृश्यात् कवीर्ना बुद्धिषु एवं संशयः संजातः किम् एप प्रतिपक्षल्हस्याः प्रतिपक्षे या लक्ष्मी तस्याः अथवाः प्रतिपक्षस्य शत्रो र्लक्षमीः स्त्री तस्याः केशपाशः करे गृहीत्वा आकृष्टः

) इति भावः । कि वा प्रतापानलस्य घूमः इति संशये संजाते सित संशयालंकारः ॥ ७९ ॥ अर्थ-हे राजन आपके हायमें खन्न देखकर कवियोंकी बुद्धि

अपन्ह रामन् आपक हायम खड्न देखकर फायपाका उद्य इस मकार स्फुरने *छगी* (: अर्थाव साहश्यतासे ऐसा संशय कषियोंकी पृद्धिमें होने लगा ) कि क्या यह मतिवस लक्ष्मीके या शृष्टकी सीके केशपाश हैं (चोटी ) है ( अर्थात शृष्टकी स्त्रीफी चोटी पकड़ रक्सी है)या मतापरूप अभिज्ञ धूर्वी है इस मक्षर संश्चय होनेसे संशय अथवा सेंदेह नामक अलंकार हुवा॰श।

इंद्रः स एप यदि किं न सहस्रमक्ष्णां रु-क्ष्मीपतियदि क्यं न चतुर्भुजोऽसी॥ आः स्यंदनध्वजधृतोद्धरतास्रचृद्धः श्रीकर्णदेव चपसतुर्यं रणाये॥ ८०॥

टीका—स एप यदि इंद्रः ( तदा ) अक्ष्णां सहस्रं किं न असी, यदि लक्ष्मीपतिः तदा चतुर्धुजः कथं न आः अयं रणात्रे स्यंदनध्वजयुतोद्धरताष्ट्रदृङ्धः श्री कर्णदेवनुपसृतुः इत्यन्वयः ॥ स्यंदनस्य रथस्य ध्वजे धृत उद्धरः उत्कटः ताप्त्रचुः कुक्कुटः येन सस्यंदन ध्वजपुतोद्धरताष्ट्रचुः श्रीकर्णदेवनृतस्य सुतुः पुत्रः श्रीजर्पासिहदेवोस्ति अत्र हेतुभिः संशयस्य निराकरणात् निश्चपालंकारः ॥ ८०॥

अपं-यह यदि इंद्र है तो इसके हजार नेज क्यों नहीं हैं और जो हरभीपति विष्णु हैं तो य चतुर्धन क्यों नहीं हैं ओह ( चिदित हुवा ) यह रणके अगाड़ी रमकी ष्यनामंदेडम कुक्ट्र-निसके ऐसा यह भीजजेंद्रय राजाका पुत्र जयसिंहदेय है यहाँ कारणोंसे संज्ञय निष्ठत होकर निश्चय होगया इससे निश्चया-रूपार हुचा॥ ८०॥ (१३४) वाग्भटालंकार-परि०.४.

(संशय और निश्चय छक्षण भाषा ) दोहा-नहें समताते गुर्दिमें; संशय संशय जान ! कारणते निश्चित भये, निश्चय नाम बसान ॥ १ ॥ (उदाहरण) तब मुख झिश या कमळ है, कि मति होत हरान । कमऊ न निशि शशिशति न दिन, ताते भी

हटांतालंकार ।

फल मान ॥ २ ॥

अन्वयख्यापनं यत्र कियया स्रतदन्व-योः॥ तं दृष्टांतमिति प्राहुरलंकारमनी-षिणः॥ ८९॥

पिणः ॥ ८१ ॥ टीका-यत्र स्वतदन्ययोः किय्या अन्वयस्यापन

तम् अलंकारमनीपिणः दृष्टांतम् इति प्राहुः इत्यन्वयः॥ स्वस्य वर्ण्यस्य उपमेयस्य तदन्यस्य उपमानस्य

हप्टांतभूतस्य च अन्वयख्यापनं संबंधेन यायातथ्येन कथनम् अलंकारमनीपिणः अलंकारशास्त्रस्य विद्रांसः तं हप्टांतं हप्टांतनामकम् एव आहुः॥ ८९॥

तं हप्टातं हप्टांतनामकम् एव आहुः ॥ ८२ ॥
अर्थ-नहां वर्णनीय और उससे दूसरे उपमान या दृष्टीन भूगका किया बेष्टा गुण व्यापारादिसे संबंध पर्यक याधातस्य करके
क्यन हां ( अर्थात नीसे यह यस यह इत्यादि कथन हां ) तो
उसे अर्थकार साम्यक साता विदान खोग दृष्टांतनाम अर्थकार
करतें ॥ ८१ ॥

हमें बुहुंकर कार्यके बाता विदान होंगे इष्टीतकाम बहुंग कहतेहं ॥ ८१ ॥ पतितानां संसर्गं त्यजंत द्वरेण निर्मला गुणिनः ॥ इति कथयअस्तीनां हारः परि हसति कुचगुगलम् ॥ ८२ ॥ टीका-हारः इति कथयन् ( सन् ) जरतीनां कुच-युगलं परि हरति (इतीति किम् निमेलाः ग्रणिनः पति-तानां संसर्गे हूरेण त्यजंतु इत्यन्वयः ॥ जरतीनां वृष्ट-स्रीणां स्तनयोः पतितत्वात् तत्र ग्रणवतो हारम्य च न शोभा इति तत्परिहारेण ग्रणिनां पतित मंपर्-

च न शोभा इति तत्परिहारेण गुणिनां पतित मंपर-परिहारसाम्पप्रतीतेः दृष्टांतालंकारः॥ ८२॥ अप-हार यह कहना दृषा दृष्टासियोंके कृषाओंको परिचण करता है कि निर्मल गुणियोंको पतिनोंका संतम दूरसही छोड

देना चाहिष ( पृद्ध चिमोक कुम पतित होतही हैं इससे निर्भेळ गुण ( सुम ) पाठा हार उनका त्यानता है पसही निर्भेळ गुणि-पाँको पतितोंका संसर्ग छाड़ देना चाहिप ) इसमें हारफ पतित रूचपर हो।सा नदेनका दृष्टीत हुससे हृष्टीत अलेकार हुचा॥८२॥ ( हृष्टीत छ० भाषा ) दोहा-चर्णनीय अह अन्यका,प्यातस्य सम भाषा ताहि फहत हृष्टीत क्यि, काष्य रिक्क जननावा।१॥

सन भाव ताहि फहत रष्टात भाव, कान्यसासक जननातासा ( ददाहरण ) पतितोरे संसर्गद्धे दतहें गुणै विसार । षृद्ध कामिनी पतित कुच, निषट न सोहतहार ॥ र ॥ व्यतिरेक ।

केनचियत्रधर्मेण ह्योः संसिद्धसाम्ययोः॥ भवत्येकतराधिक्यं व्यतिरेकः स उ-

भवत्येकतराधिक्यं व्यतिरंकः स् च्यते ॥ ८३ ॥

रीका-यत्र द्वयोः संसिद्धसाम्ययोः फेनचिद्धर्मेण एकतराधिक्यं भवति सः व्यतिरेकः चच्यते इत्यन्वयः॥ (१३६) वागभटालकार-परि० ४.

संसिद्धसाम्ययोः उपमेयोपमानयोः एकतस्य इयो र्मध्ये एकस्य उपमेयस्य उपमानस्य वा ॥ ८३ ॥

अर्थ-जड़ी पर उपमेय अथवा उपमानक किसी धर्ममें (की टिमें ) अधिकता हो तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं ॥४३।

अस्त्वस्त् पौरुपगुणाज्जयसिंहदेव पृथ्वीः षतेर्मगपतेश्च समानभावः ॥ किं त्वेकतः प्रतिभटाः समरं विहाय सद्यो विशंति वनमन्यमशंकमानाः ॥ ८४ ॥

टीका-जयसिंहदेवपृथ्वीपतेः च मृगपतेः पीरुपः गणान समानभावः अस्तु अस्तु कितु एकतः प्रतिभयः मद्यः मगरं विदाय वनं विशंति अन्यम् अशेकगानाः

( यनं विभाते ) इत्यन्वयः ॥ एकतः पृथ्वीपतेः अति भटा विपक्षिणः अन्यं सिंहम् अशंकमानाः निः-शंक्तिः अगुणयंतः संत एव वर्न विश्वतिति अप

मिहात गतः पीरपाधिकपात व्यतिकालकारः॥८४॥ बर्य-नविवरंदव भना और मुगानि (पित्र) का गीरव मन्त्रें गमत नार है। ती है। हिन्दू पह (गना) में दर्गह ब्रिक्किश राज्या यद सुनिया छाउ कर पन्ने दिवसाहि क्रीर व्यर्था शंहा ते कर है उस है मितियां। पनमें पूर्व रहें। है। है

क्षत राजांद्र पराद्रमाने सिरंह परादरमान अधिराता होना पानि क्ट छलेगा है ॥ ४४ ॥

( भाषा म्पतिरेकार्ल॰ ) दोहा-ट्यमेषक उपमानके, धर्म पीच कोइ एक। अधिक होष जहैं ताहिकों, कहतकविश्वातिरेक॥ १॥ ( टदाइरण ) षटमें नृप अरु ।संह सम, नृपते पर रण छोड । के हरिते निःशंकहो, शहु जान षन औड ॥ २ ॥

अपृह्नुति ।

नेतदेतिददं ह्येतिदत्यपह्नवपूर्वकम् ॥ उ च्यते यत्र सादृश्यादपहृत्तुतिरियं यथा ८५

टीका-यत्र साहस्थात् एतत् एतत् न हि एतत् इदम् इति अपह्नवपूर्वकम् उच्यते इयम् अपहनुतिः इत्यन्वयः ॥ साहस्थात् साम्यात् अपह्नवपूर्वकं प्रति-पेयपूर्वकम् अपह्नवः वस्तुनोऽसस्वेन कथनरूपकाप-लापः अपहनुतिः पदार्थासस्वे तत्साम्यत्वादपला-पोक्तिः ॥ ८५ ॥

अर्थ-जहां समानताके आभाससे यह यह नहीं है कित यह यह है ऐसा निवेषारीत पूर्वक पर्णन किया जावे तो इसे अपहतु-ति अलंकार कहतेंहें ॥ चुकलानांचे इसके ६, छह भेद लिरोंहें छद्वापडतृति देवपदतृति पर्यस्तापहतुति भ्रोतापहतुति छकाप-हत्तुति और कतवापहतुति ॥ ८५ ॥

नैतन्निशायां शितसुच्यभेद्यमंधीकृता-लोकनमंघकारम् ॥ निशागमप्रस्थितपं-चवाणसेनासमुस्थापित एप रेणुः ॥ ८६ ॥

टीका-एतत् निशायां शितमूच्यभेद्यम् अधीकृता लोकनम् अधकारं न एपः निशागमप्रस्थितपंचवाण

## (१३८) याभटालंकार-परि० ४.

सूच्या अभेग्नं भेत्तुमशत्त्रयम् अतिगाद्यमिति भारः अपोक्टतम् आलोकनं दर्शनं येन तथाभूतम् अंधकारं तिमिरं न कि तिहि निशायाः आगमे प्रस्थिता प्रनः लिता पंचनाणस्य कामस्य सेना तया समुत्यापितः रेणुः धूक्षिः एव अन्न अंधकारप्रतिपेथे रेणुसमारोपात् अपहनुनिरलंकारः॥ ८६॥

सेनासमुत्थापितः रेणुः इत्यन्वयः ॥ शितमूच्या तीक्ष्ण

अर्थ-गर्शामं यह तीहण मुद्देसेशी अभेषा(पोर) और निर्मा कुछ होंग नहीं देसा अंगकार नहीं है कि रात्रेक आगमं स्थाप करती हुई यो कार्मदेश ही सेनादि उससे दर्शा सेनामित्रे पा अंगकार नहीं हुई पृथ्वि पा अंगकार निर्मा करती आग करती अंगकार होंगा है रात्रि सेनामित्री होंगा प्रेर मा तरी से साम करती अंगकार होंगा है रात्रि से साम अरहत्तिल्ल । देशा स्थापन पर वर्षे से स्थापन पर वर्षे से स्थापन पर वर्षे पर व

माइयइ मान काला १ ॥

## नुव्ययोगिता ।

उपमेयं ममीकर्तुमुपमानेन योज्यते ॥ तुर्च्यककालकियया यत्र मा तुर्च्ययोः गिना ॥ ८७ ॥

यब तृत्येककात्रक्षियम्। उपमानन उपमेषं समी कर्तु योज्यते सा तृत्ययोगिता इत्यत्ययः॥ तृश्या इक्कालक्षिया तया समीकर्तु साहश्यी कर्तु (अस्तुता प्रस्तुनानां चेकधर्माभिसंत्रंधात्तुल्ययोगिता इतिसा-हित्यदर्पणे )॥ ८७॥

अयं-जहां तुस्य एक काल किया करके रूपमानका रूपमेपसे समभाव करनेको योग किया जांच तो रसे तुस्पर्यागिता कहतेहैं (साहित्यदर्पणमें मरतृत और अमन्तृतका एकथर्मीय संबंध होनेसे तुस्ययोगिता हो एमा छक्षण छिताहै ॥ ८० ॥

तमसालुप्यमानानां लोकेऽस्मिन्साधुवः र्त्मनाम् ॥ प्रकाशनाय प्रभुता भानोस्तव च दृश्यते॥ ८८॥

टीका-अस्मिन् लोके तमसालुप्यमानानां साधुव-त्मनां प्रकाशनाय भानोः तव च प्रभुता दृश्यते इत्य-न्वयः ॥ तमसा अंधकारेण मोहेन च भानाः मूर्यस्य तव राज्ञश्च प्रभुता प्रतापः अत्र उपमेयस्य प्रस्तृतस्य च राज्ञः उपमानेन अत्रस्तुतेन सूर्येण एककालकिय-यासमीकरणात्त्वयोगिता स्यात ॥ ८८ ॥

अर्थ-इस होकमें अंधकार या भाह करके एम हुए माधु

मार्गोके मकाहा फरनेको सूर्य अपपा आपना मताप है। दिगाई देता है यहाँ उपभवभूत राजा और उपमानतृत सूर्यरा मनाप दर्शन रूप एक कालीप तुत्प कियास समीकरण होनेस हत्य योगिता अलंकार हुवा ॥ << ॥

( भाषा ) दीहा-जही पर्ण्य उपमानकी, समता ही रकडीर । तुस्पपोगिता तादि की, बहत कवी घरगौर ॥ १ ॥(शैसे)तमणे- पित शुभ मार्गके, जगमें करण प्रकाश । प्रकट प्रताप नेरेश कर, या रवि किरण विकाश ॥ २ ॥

### उत्मेशा ।

कल्पना काचिदोचित्याद्यत्रार्थस्य सतो न्यथा ॥ द्योतितेवादिभिः शब्देरुतप्रेक्षा सा स्मता यथा॥ ८९॥

टीका-सतः अर्थस्य औचित्यात् यत्र इवाहिभिः शह्दैः काचित् अन्यथा करूपना द्योतिता सा उत्येश स्पृता इत्यन्वयः ॥ ततोर्थस्य विद्यमानार्थस्य औचि त्यात् योग्यत्वात् काचिदन्यथा करूपना अन्यप्रकार् रेण काचित्त्तंभावना इवादिभिः शह्दैः इव मन्ये शंके इत्यादिभिः द्योतिता लक्षिता सा उत्येशा ( कुवल यानंदे तु वस्तृत्येशा हेतृत्येशा फलोत्येशाभेदाविधो त्येशा कथिता )॥ ८९॥

अर्थ-जहां विद्यमान स्पष्ट अर्थकी टवित भावसे इवादि शब्द करके काई और करूपना द्योतन करा जांवतो उसे टायेसा अळकार कहतेहें चंद्रालोककी कारिकानुसार खुबलपानेदमें इसके तीन प्रकार लिखे हें चक्तुमेसा हित्तुमसा फलोलेसा॥ ९॥

नमस्तले किंचिदिव प्रविप्टाश्यकाशिरे चं-द्रह्मिप्ररोहाः ॥ जगद्गिलित्वा हसतः प्रमोदाद्वंता इव ध्वांतनिशाचरस्य ॥९०॥ टीका~नभस्तले किंचित् इव प्रविष्टाः चंद्ररुचि-प्ररोहाः जगत् गिलित्वा प्रमोदात् हसतः ध्वांतनिशा-

चरस्य दंता इव चकाशिरे इत्यन्वयः ॥ नभस्तले आकारो किंचिदिव अल्पमात्रं यथा स्यात्तथा प्रविष्टाः प्रवेशं गताः चंद्ररुचिप्ररोहाः चंद्रकिरणांकुराः जगत् गिलित्वा संसारं भसित्वा प्रमोदात् हर्पात् इसतः दास्यं कुर्वतः ध्वांतनिशाचरस्य ध्वांतम् अंधकार एव निशा-चरः राक्षसः तस्य दंता इव चकाशिरे दीप्ति गतवंतः अत्र सतः चंद्रकिरणांकुरस्य इसतो निशाचरस्य दंतरूपेण कल्पना इत्युत्प्रेशा इयं त वस्तृत्प्रेशा॥९०॥ अर्थ-आकार्समें थीड़ेसे निकसे हुए चंदमाकी किरणोंके अंगुर रेसे हैं जैसे संसारको प्रसंकर आनंदसे हँसते हुए अंधकार रूप राक्षसके दोतही हों यहां विश्वमान अर्थवाले चंद्र किरणांहरको हैं सते हुए अंधकार रूप राक्षसके दौत कल्पना करनेसे उत्मेक्षा जलंकार हुवा ( यह पस्तु उत्पेक्षा है इसी तरह जहाँ हेतुकी अन्य फल्पना हो यहाँ हेद उलेक्षा और जहाँ फलकी अन्य कल्पना हो वहां पळउळेशा समझलेनी )॥ ९० ॥ ( भाषा ) दोहा-उचित अर्थ गहँ युक्तिसे, और करपना होय। उमेशा तिहँ कहत हैं, वस्तु हेतु फल जीया। १ ॥ (उदाहरण ) तिप ठर दोइ उरोजको, फनक सता फल जान। तीले नेन कटासको, पुरुवानके बान ॥ २ ॥ कटिन धरन पर धरनते, सुंदरि तो पग लाल । तब गति समता लढ़नकीं, सेवत कमल मराल ॥ ३ ॥

अर्थातरन्यास ।

ः उक्तसिन्ह्यर्थमन्यार्थन्यासो व्याप्तिपुरः सरः॥ कथ्यतेऽर्थातरन्यासः श्लिष्टोऽश्लिष्ट

श्च स हिधा ॥ ९९ ॥

टीका-उक्तिसिद्धचर्थं व्याप्तिपुरःसरः अन्यार्थन्याप

अर्थस्य विन्यासः श्चिष्टः श्चेपसहितः अश्चिष्टः श्चेष रहितः ॥ ९१ ॥

अर्थ-जहां कहे हुए वाक्यकी सिद्धिके लिये युक्तिपूर्वक अन्य

अर्थका उपयोग किया जांच ती उसे अर्थातरस्यास अर्छकार कहते हैं वह दो प्रकारका होता है एक क्षेत्र पूर्वक इसरा क्षेत्र रहित ॥ ९१ ॥

शोणत्वमक्ष्णामसिताञ्जभामां गिरां प्र-

चारस्त्वपरप्रकारः ॥ वभृव पानान्मधुनो

वधूनामचितनीयो हि सुरानुभावः ॥९२॥ टीका-मधुनः पानात् वधूनाम् असिताव्जभासाम्

अक्ष्णां शोणत्वं तु गिरां प्रचारः अपरप्रकारः वभूव हि सुरानुभावः अ.चितनीयः इत्यन्वयः ॥ मधुनः

( स ) अर्थातरन्यासः कथ्यते स च श्चिष्टः अश्चिष्ट द्रिधा इत्यन्वयः॥ उक्तसिद्धचर्थं कथितस्य प्रामाण्या

व्याप्तिपुरःसरः युक्तिपूर्वकः अन्यार्थन्यासः अन्यस

- मद्यस्य मधुररसस्य या पानात् वधूनां सुंदरीणाम्

असितान्जभासां नीलोत्पलच्छवीनाम् अक्ष्णां नेत्राणां शोणत्वं रक्तत्वं तु पुनः गिरां वाचां प्रचारः प्रयोगः अपरम्रकारः अन्यथाभृतः हि युक्तोयमर्थः सराग्रभावः अस्या सराग्रभावः अग्रभावः अथवा स्राणां देवानाम् अनुभावः प्रभावः आर्वतनीयः पुराणां देवानाम् अनुभावः प्रभावः आर्वतनीयः पुराणां देवानाम् अनुभावः प्रभावः आर्वतिनीयः पुरान्तस्य पानभोजनानंतरं यत्र खुत्रविद्रमनेन सुकुमारेषु देवानामावेशो भवेदिति लोकोक्तिः मधुनः पानानंतरम् अक्णां शोणत्वमित्यादिचिद्धः सराग्रभावः आर्वतिनीय इत्यत्र श्रेपवरीन अर्थातरन्यासालंकाः ॥ ९२॥

ं अर्थ-मध् ( मख ) अथवा मधुर रस पीनेक पीछे सुंद्रिरियों के नीलोपलसरित नेय लाल होगये और वाणीका प्रवार भी अन्य महाराल होगया सी सुरातुभाव सुध्य मिद्रा निसका मभाव अथवा सुर देवता उनका अनुभाव प्रभाव दुर्भावनीय होताहो है यहां मध्यान जनित नेवां हो लाले आदि क्यनमें युक्ति पूर्व के देवां नाम से अर्थातर न्यात अल्दार हवा मध्यानके पीं के नेव लाल होना आदि मध्याप प्रभाव होताही है तथा मधुर रस सा पीकर जहां तहां तहीं जोनेसे सुक्यार ( नाम ने सुर्य राम स्थाप राम होताही है तथा मधुर रस सा पीकर जहां तहां जानेसे सुक्यार ( नाम सुर रस सा पीकर जहां तहां जानेसे सुक्यार ( नाम सुर रस सा पीकर अर्थ होनाना होताही है इसीस है अपवृत्य अर्थतर स्थापन सा होनाना होताही है इसीस है अपवृत्य अर्थतर होनाना होताही है हमीस है अपवृत्य अर्थतर होगया। ९२॥

श्टेपरहित अर्थातरन्यास ।

शुंडादेंडैः कंपिताः कुंजराणां पुष्पोत्सर्गे पादपाश्चारु चक्कः ॥ स्तब्धाकाराः किं

# प्रयच्छिति किंचित्कांता यावन्नोदतैर्वी तरांकम् ॥ ९३ ॥

टीका-कुंजराणां जुंडादंडैः कंपिताः पाद्याः चार पुष्पोत्सर्गे चक्रः स्तव्याकाराः यावत् उद्धतेः वीतरांत्रं ( व्यां स्यात्तथा ) न आक्रांताः ( तावत् ) कि किचित प्रयच्छंति ( न प्रयच्छंतीत्ययंः ) इत्यन्वयः ॥ कुंज् राणां गजानां जुंडादंडैः जुंडाचातिः पादपाः वृक्षाः चारु शोभने वयास्यात्तया पुष्पोत्सर्गे पुष्पाणाम् उत्सर्गः त्यागः तम्, स्तव्याकाराः संबद्धह्दयाः कृपणा इत्यर्थः यावत् उद्धतेः महाद्धेः निःशंकं न आक्रांताः तावत् किमपि न प्रयच्छंतीति अत्र पूर्वपद्वयस्योक्तः स्यायेतनपद्वयेन अन्यार्थन्यासरूपेण सिद्धिविणिता अतोऽश्चिष्टार्थातरन्यासः ॥ ९३ ॥

अर्थ-हाथियोंके शुंडापातसे फंपित हुए वृक्त यथायोग्य पुणीं। का ससर्ग (त्याग ) करते हैं क्योंकि जड (कृपण ) मतुन्य जब तक मबरुमनुष्य करके निश्चंक आक्रांत नहीं होता (दवापा नहीं जाता) तब तक क्या यह कुछ भी देता है अर्थात कुछ नहीं देता यहां बहुले दोपादों के क्यमकी सिद्धिकेटिय पिछले दो पादोंका अर्थातर न्यास किये जानेसे रेट्य रहित अर्थारन्यास अरुकार हुवा ॥ ९१ ॥

(भाषा) दोहा-उक्त सिदि हित होत गर्दे, अन्य अर्थ वि म्यास । रेरपारेड प्रकारस, दो अर्थातरम्यास ॥ १ ॥ (उदा- हरण) मधुपीप राते नयन, सांखे थेन चनाव। नयर वश्रुकी विकल खिन, खायो सुरातुभाव॥ १॥ हास्त गुंड आहत तरू, देतदु सुमन विसाराओंट लग पर कृत्य जन, कोडी देत उपार॥ २॥

समासोक्ति ।

उच्यते बकुमिष्टस्य प्रतीतिजनने क्षम-म ॥ सधर्म सा समासोक्तिरन्योक्तिर्वा-मिथीयते ॥ ९४ ॥

टीका-इएस्य प्रतीतिजनने क्षमं वकुं संघर्मम् उच्यते सा समासीकिः वा अन्योक्तिः अभिषीयते इत्यन्वयः ॥ इएस्य वित्रक्षितार्थस्य प्रतीतिजनने क्षमं प्रतीत्युत्पादने समर्थे संघर्म समानधर्मम् अन्यत् वस्तु उच्यते सा समासीकिः अथवा अन्योक्तिः अभिधीय-ते कथ्यते ॥ ९२ ॥

अर्थ-यर्गन पर्रत योग्य पदार्थकी प्रतीति उत्पादन फरोन-षाले समानवर्भी अन्य पदार्थका पर्शन किया जांव हो उसे समासोक्ति अथवा अन्येक्ति अर्छकार कहते हैं ॥ ९४ ॥

मधुकर मा कुरु शोकं विचर करीरहम-स्य कुमुमेषु॥ घनतिहनपातदिलता कथं सा मालिती प्राप्यते॥ ९५॥

टीका-हे मधुकर शोकं मा कुरू करीरद्वमस्य कुसु-मेषु विचर घनतुहिनपातदिलता सा मालती कथं ( १५६ ) वाग्भटार्लकार-परि० ४.

प्राप्यते इत्यन्वयः ॥ घनत्रहिनपातद्यलिता घनश्र असौ तहिनपातः हिमपातः तेन दलिता विनष्टा सा मालती कथं प्राप्यते कथमपि न प्राप्यते इत्यर्थः ॥

अत्र विवक्षितस्य मालतीकुसुमस्य विनष्टस्य प्रतीतये तत्सधर्मस्य अन्यत् वस्तुनः करीरकुमुमस्य कथन-त्वात समासोक्तिरन्योंकिरलंकारो वा ॥ ९५ ॥ अर्थ-हे भ्रमर तृ सोच मत कर कैरके वृक्षोंके पुष्पींपर ही

विचर क्योंकि विशेष पाला ( शीत ) पडनेसे विनष्ट हुई वह मालती केसे प्राप्त हो सकी है । यहां विवक्षित मालतीके विनष्ट हुए पुष्पकी मतीतिके छिये समानधर्मी करीर (कैर ) के पुष्पीं-का कथन होनेसे समामोक्ति अलंकार हवा इसे ही अन्योंकि भी कहसके हैं ॥ ९५ ॥ चिंतयति न चत्रस्तां याति न जातिं न

केतकी क्रमते॥कम्लल्लाभग्रमना मध्-पयवा केवलं कणित ॥ ९६ ॥ टीका-कमललताभग्रमना मधुपयुवा चूतलतां न

चितयति जाति न यानि केतकी न कमते केवलें क्वणीत इत्यन्वयः ॥ कमललतया पश्चिन्या भग्नं मनः

यस्य तथाभृतः मधुपय्वा चृतलताम् आम्रलतां जाति महिकां न कमंत न अभिगच्छति किंतु केवलं कणः ति तामप्राप्य रैतित्यर्थः (श्लोकोयं प्रक्षिपः) ॥ ९६॥ अर्थ-कमललता अर्थात् पश्चिनीकं विना भग है। रहाई मन निसका रेसा तरण श्रमर आमकी सताका चितवन नहीं करता

## सान्ययसं॰ टी॰ भाषाटीकासहित । (१४७) और चमेळीकी तरफ भी नहीं जाता तथा केतकीके पाम भी

नहीं फिरताहै किंदु पीमिनकों ने पाकर केवल रोताही है यह शोक सेपक है कई पुस्तकोंमें नहीं है ॥ ९६ ॥ (भाषा ) दोहा-वर्णनीय जहेँ यस्तर्ण, करण समये महोता।

( भाषा ) दोहा-चर्णनीय जहेँ एन्द्रगी, फरण समयं प्रतीत । कदा जाय साधमं कहु, समासील यह रीत ॥१॥( द्रदाहरण) विचय फरीहर कुमुम पर, अलि चितित मत होय। तृहिन विनष्टा मालती, किसविष पावत तोय ॥ २ ॥

विभावना ।

विना कारणसङ्घावं यत्र कार्यस्य दर्शनम् ॥ नसर्गिकगुणीत्कर्पभावनात्सा विन

भावना ॥ ९७ ॥ टीका-चत्र कारणसद्भावं विना निर्सार्गकराणीत्कर्पे भावनात कार्यस्य दर्शनं सा विभावना इत्यन्वयः ॥

नेसर्गिकगुणः स्वाभाविकगुणः तस्य उत्कर्षः अति-शयत्वं तस्य भावनात् यत्र कारणासत्वे कार्यस्य दर्शनं भवत्सा विभावना विभावनाळेकार दत्यर्थः ॥ ९७॥ अयं-जद्दो कारणवे विना दूर हि स्वाभाविक स्वाप्तवे

अर्थ-नहीं कारणके थिना हुए है। न्याभाविक गुणान्ववंदी भाषनीय पार्थका होना मयट हो तो। उसे विभावना अर्लगार कहते हैं।। २७॥

अनध्ययनविहांसो निर्दृज्यपरमेश्वराः। अनस्रकारसुभगाः पांतु गुप्माञ्जिने-श्वराः॥ ९८ ॥ (१४८) वाग्भडालंकार-परि० ४.

टीका-अनध्ययनिद्रांसः निर्द्रव्यपरेभथराः अतः लंकारसुभगाः जिनेश्वराः युष्मान् पांतु इत्यन्वयः ॥ अनध्ययनिद्रांसः अध्ययनवर्जिताः विद्रांसः द्यानः वंतः निर्द्रव्यपरेभेश्वराः नास्ति द्रव्यं येषां तथाभृताः परमेश्वराः पेश्वर्यसंपन्ना इत्यर्थः अनलंकारसुभगाः अलंकागभावे भूपणासत्वेषि सुभगाः शोभना इत्यन अध्ययनादिकारणाभावेषि विद्वत्तादिकार्यदर्शनात्

निभाननालंकारः ॥ ९८ ॥ अर्थ-निनाक्षे परे विद्युत् ( क्षात्रा ) और विनादी द्रश्यं देशवंभेगत्र और विनाक्ष अर्थकारोकं मुभग ऐसे निनेशर भी क्रक्यदेश नुष्टार्ग रक्षा करो पदा अध्ययनादि कारणके विनादी

विद्रभादि केल्पोका होता मिद्ध दे इसमें विभावना अर्थहार हुता ॥९८॥ ( भाषा ) देशा-नित्र कारण कारण जही, कदि विभावना नाम । त्र इस स्थिल्योग स्वति, होत झन्नुसुष् नाम ॥१॥

नाम । तर झर दिन व्यांग जुर्जात, होत झरु गय नाम ॥ ९ ॥ वीपकः।

588 L

आदिमध्यांतवत्यंकपृदार्थेनार्थमंगतिः ॥ वास्यम्य यत्र जायेत तरुक्तं दीपकं यया ॥ ५५ ॥

दीका-यत्र आदिमध्यतिष्येकपदार्थेन याप्यस्य अर्थसंगतिः जायेत तत दीवकम् उकम् दस्यस्यस्यः॥ यथा उद्खरणस्यकम् । आदिविता मध्यवार्थेना अंतर्वार्तना एकंनेव पदार्थेन क्रियारूपेण कारकरूपेण वा वाक्यस्य अर्थस्य संगतिः ॥ ९९ ॥

अर्थ-नहां आदिवर्ता या मध्यवर्ता या अंतवर्ता किसी एक पदार्थ (क्रियाहर या कारकहर ) से पात्रवर्के अर्थकी संगति होय तो उसे दोवक अलंकार जानो ॥ ९९ ॥

जगुस्तव दिवि स्वामिन् गंधर्वाः पावनं यशः॥किन्नराश्च कुलाद्रीणां कंदरेषु मुहु-मुंहुः॥ १९००॥

टीका-हे स्वामिन् तव पावनं यशः गंधवाः दिवि क्रियाः कुळाद्गीणां केदेखु मुहुमुंहुः जमुः इत्यन्वयः॥ अव जमुः इति आदिगतं क्रियापदम् रूभयोवानययो-मध्ये समन्वितम् अतः दीपकाळकारः॥ १००॥

अर्थ-हे स्वामिन आपरे पवित्र यशको संघर्ष स्वामें और कियर कुछपर्वतीकी चंदराओंमें वारंबार मान करते भेव पर्टी जगुः अर्थात् गांत भेव यह आदिगत कियापद हुमरा जगह भी समन्वित होता है इससे दीवर अर्थकार द्वरा ॥ रे००॥

विराजंते तमिस्राणि चोतंते दिवि तार-काः॥विमांति कुमुदश्रेण्यःशोमंते निशि दीपकाः॥ १०१॥

टीका-तमिथाणि विराजते तारका दिवि घोतंते कुमुद्रश्रेण्यः विभाति दीपकाः निशि शोभंते इत्य- न्वयः ॥ अत्र पृथक् पृथक् क्रियातिरेकेऽपि पदार्थ-स्त्वेक एव नार्थभेदः अतो दीपकालंकारः ॥ १०१ ॥

अर्थ-अंधेरे विराजतेहीं आंकाशोंम तारे चमकते हीं छुत्रद शो-भित हो रहेहीं और दीपक रातमें शोभायमान होरहे हैं यहां पर पद्मिष कियापद अनेक हैं तो भी सबका अर्थ एकसाहा है इससे दीपक हुवा ॥ १०१ ॥

(दीपकार्लं॰ भाषा) दोहा-दीपक एकपदार्थसे, अर्थ संग ती होष। गावत यहा दिवि मेरुपें, मयु अरु कित्रर सोप॥ १॥

## अतिशयालंकार ।

वस्तुनां वक्तमुत्कर्पमसंभाव्यं यद्वच्यते॥ वदंखतिशयाख्यं तमलंकारं वृधा यथा॥ १०२॥

टीका-नस्तूनाम् उत्कर्षे वक्तं यत् असंभाव्यम् उच्यते बुधाः तम् अतिशयाख्यम् अलंकारं वदंति इत्यन्वयः॥ (यथा इति उदाहरणसूचकम् ) वस्तूनां पदार्थानाम् असंभाव्यम् असंभवात्मकम् अर्थस्य वक्तुम् असंभाव्यं यत्रोच्यते सोतिशयालंकारः॥ १०२॥

अर्थ-अर्थकी उत्कर्षताके वर्णन करनेको जहाँ असंभाव्य यचन कहे जावें तो उसे पंडित अतिशपालंकार कहरे हैं॥१०२॥

त्तद्दारितारितरूणीश्वसितानिलेन संम्-च्छितोर्मिषु महोद्दिषु क्षितीश्च ॥ अंत-

## छंठद्विरिपरस्परश्टंगसंगघोरारवैर्मधरि-पोरपयाति निद्रा ॥ १०३ ॥

टीका--हे क्षितीश ! त्वदारितारितरुणीश्वसितानि-रेन संमृच्छितोर्मिषु महोद्यिषु अंतर्कुठद्विरिपरस्पर शृंगसंगचीगर्वः मधुरिपोः निदा अपयाति इत्य-न्वयः ॥ त्वया दारिता निहता ये अरयः शत्रवः तेपां तरुण्यः कामिन्यः तासां श्वसितानिलेन निःश्वास-वातेन संमृच्छिताः कर्मयः कह्योला येपां तथाभृतेष महोदाधिषु समुद्रेषु अंतर्लुंठंतः इतस्ततः चलंतः ये गिरयः पर्वताः तेषां परस्परं शृंगांणां संगः संचर्षः तस्य घोराः प्रचंडाः आरवाः शब्दाः तेः मुररियोः मुरारेः विष्णोः समुद्रे शयितस्येति भावः निद्रा अपयाति निर्गच्छतीत्यर्थः अत्र राज्ञो यशः प्रतिपाद्यितं शञ्जन-निताश्वसितेन संमूच्छितोर्मिसमुद्रेषु छुठत्पर्वतशृंग-संगशब्देन विष्णोर्निदाभंगादिकम् असंभाव्यकथनम् अतएव अतिशयालंकारः ॥ १०३ ॥

अर्थ-हे राजन् आपकेमार हुए शत्योंकी विश्वोंकी विश्वास-वायु फरके समुद्रोंकी तरंग वह जानेपर उसके भीतर छुदते हुल / पहाडोंकी चीटियोंके संवर्षके प्रचण्ड शत्युसे समुद्रोंसे सीते हुए विष्णु भगवानकी निद्रा गुरु गई यहाँ राजाकी कीतिक बढ़ानेके छिय शत्युक्ति द्वियोंकी सासवायुसे समुद्रकी तरंग बहुना और उसके भीतर पहाडोंका छुदका और उसके परस्पर दक- (१५२) वाग्भटालंकौर-परि० ४.

रानेके प्रचंड शब्दसे विष्णुकी निद्रा खुळना इत्यादिक असंभाव्य कथन होनेसे अतिश्याळकार द्वया ॥ १०३ ॥

एकदंडानि सप्त स्युर्येदि छत्राणि पर्व-ते ॥ तदोपमीयते पार्श्वमूर्थि सप्तफणः फणी ॥ १०४ ॥

टीका-यदि पर्वते सप्त छत्राणि एकदंडानि स्युः तदा पार्श्वमुधि सप्तफणः फणी उपमीयते इत्यन्वयः॥

तदा पश्चिम्भि सतफणः फणी उपमीयते इत्यन्वयः॥ पश्चिः पश्चिनाथः॥ १०४॥ अर्थ-यदि पर्यतपर सात छव एक इंडवाले होतो पार्थनापरे

हे यहां पार्थनाथकी कीर्तिकं उन्कर्षके लिपे सात छत्रीकी एक दंड होना इत्यादि असंभाष्य कथन होनेसे अतिशपालकार हुया ॥ १०४॥

शिरपर जो सात फणोंवाला सर्प है उसकी उपमा दी जासकी

(भाषा) सेंारठा-चम्तु घडाई हेत, असंभाय्य वर्णन जहाँ। तेहि अनिशय कहि देत, काय्य रसिक जे अति निषुण ॥ १ ॥ ( टदाइर्ज ) दोहा-तय रिषु तिव भासा पगन, चित्रत मिंपू तिर्दि शृंग । संवर्षणके झण्डमे, विष्णु नींद भइ मंग ॥ २ ॥

हेत्र ।

यत्रोत्पादयतः किंचिदर्थं कर्तुः प्रकार्यः त ॥ तद्योग्यतायुक्तिरसी देतुरुकी वृधः र्यथा ॥ १०५ ॥ टीका-पत्र किंचित् अर्थम् उत्पाद्यतः कर्तुः यो-ग्यतायुक्तिः प्रकाश्यते युपेः असी हेतुः उक्तः इत्यन्वयः ॥ यथाशन्दस्तुदाहरणमूचकः । हेतुनामा-रुकारः ॥ १०५ ॥

अर्थ-नहीं फोई अर्थ उत्पादन करनेवाले कर्ताकी योग्यताकी युक्ति मकाश करी जावे तो उसे विद्वाद लोग हेतु अलंकार कहते हैं ॥ १०५॥

मारुत उदाहरण ।

जुञ्चण समओम्मत्ता तत्ता विरहेण कु-णइ णाहस्स्। कंठभ्यंतरयोलिदमहुररसं वालिया गाअस्॥ १०६॥

टीका-(अस्य संस्कृतम्) यीवनसमयोन्मत्तातता विरहेण करोति नाथस्य कंठाभ्यंतरचेिलतमधुरस्वरं वालिका गीतम् ॥ इति योवनसमयोन्मत्ता नाथस्य विरहेण तमा वालिका कंठाभ्यंतरचेिलतमधुरस्वरं गीतं करोतित्यन्वयः॥ योवनसमयेन उन्मत्ता नाथस्य पत्यः विरहेण तमा बालिका कंठाभ्यंतरे एव पोलितः अनाविष्ट्रतः मधुरः स्वरः यस्य तत् गीतं करोति गायतीत्ययः। अत्र कर्तृह्मायाः वालिकायाः गीत-मिति इत्पादितोर्थः तस्य योग्यतायितः पत्यः विरहः योवनोन्मत्त्ता गीतस्य हेतुः अतो हेतुनांमालंकारः॥ १०६॥

अर्थ-युवावस्थाके कारण टन्मत्त, पतिके विरह्मे व्याहरू नव युवंती गर्छेके भीतर ही अस्तप्रकृत्द करती हुई गाती है? विपसीदरी मृगांकः ऋतांतदिशात आ

गतः पवनः ॥ जातपलाज्ञः शिखरी पथि-कान्मारयंति ते त्रयः ॥ १०७ ॥

टीका-विपसीदरः मृगांकः कृतांतदिशात आगतः पवनः जातपलाशः शिखरी ते त्रयः पथिकाय् मारयंति इत्यन्वयः ॥ विषं सोदरः सहोदरः यस्य एवंभूतः मृगांकः चंद्रः कृतांतो यमः तहिशातो दक्षिणतः आगतः पवनः जातपलाशः जातानि पला-शानि पत्राणि यस्य तथाभूतः शिखरी वृक्षः अथवा जाता पले मांसे आशा अभिलापा यस्य तथाभूतः अत्र विपसोदरस्वाचंद्रस्य कृतांतदिशातः आगमनात् पवनस्य तथा पले वांद्राजातत्वात् शिखरिणः मारकः त्यं युक्तम् इति त्रयाणामेव पथिकमारणे योग्यताकारण-त्वात हतुरलकारः॥ १००॥

अर्थ-विव महोदर चंदमा और पनकी दिशा दिशिणकी और में आया द्वा बायु और जातपद्याश अर्थान नवीन पत्र उपक्र ही निममें ऐसा इस अपना जातपद्याशका अर्थ पात दूर्व है पट अर्थान मीमुकी आशा अभित्यापा निमा के ऐसा दूर्व में तीन पिकोंको मारक अर्थान कामंद्रकी बाधाम मृतपाय करने वाले हैं इसमें विवका महोदर अर्थान समुद्रोही विष और चंद दोनों उत्पन्न होनेसे चंद्रमाका और यमकी दिशास आनेसे दक्षिणकी पवनको और मांसकी अभिकाषा ऐसे शिरारी-को मारकच ठीक ही है इससे इन तीनोंमें पथिक भारणकी योग्यताके फारण होनेसे हेनु अलंकार हुवा ॥ १०७ ॥

(भाषा ) देहि।-जहाँ उत्पादक कर्नुकी, युक्त योग्यता होय । काष्परसिक पंडित कहे, "हेतु" अलंकृत सीय ॥१ ॥(उदाहरण) विपसोदर शशि काल पन, यम दिशियदत पपार। नातपलाश पलाश तह, पिरहिनि मारत चार ॥ २ ॥

#### पर्णायोक्ति ।

अतत्परतया यत्र कल्पमानेन वस्तुनाः। विवक्षितं प्रतीयेत पर्य्यायोक्तिरियं यथा॥ १०८॥

टीका-यत्र अतत्परतया करपमानेन वस्तना विवक्षितं प्रतीयते इयं पर्यायोक्तिः इत्यन्वयः ॥ यथा-पदं मदाहरणार्थम् अतत्परतया न विवक्षितपरतया कल्पमानेन वस्तुना अर्थेन विवक्षितं वक्तमिष्टं प्रतीय-े ते प्रतीतिं प्राप्यते सा पर्यायोक्तिः पर्यायेण शब्देन अर्थेन च उक्तिः वचनं यत्र सा ॥ १०८ ॥

अर्थ-जो कुछ कहनेकी इच्छाही उससे भिन्न पथनींने कथित वस्तुमें जहां विवक्षित बताक अभीष्टकी मतीति हा जाव है। उमे पर्यायोक्ति अञ्चलार कहते हैं ॥ १०८ ॥

त्वत्सेन्यवाहनिवहस्य महाहवेषु प्रभो रिष्रपुरंधिजनस्य चासीत् ॥ एकः (१५६) धारभंटालेकार-परि० ४.

खुरेर्बहुळरेणुतातं चकार तां संजहारणुन रश्चजळस्तदन्यः ॥ १०९ ॥

रश्चारुस्तद्नयः ॥ १०५ ॥ दीका-हे प्रभी महाहवेषु त्वत्सेन्यवाहिनवहस्य प रिषुषुरांप्रिजनस्य द्वेषः आसीत् एकः खुरेः बहुलेखति चकार तदन्यः पुनः अश्चजलेः तां संजहार इत्यन्वयः॥ सन्यस्य वाहाः अश्वादयः तेषां निवहः समूहः रिष्णां

प्ररंत्रिजनः स्त्रीजनः तस्य द्वेषः वेरं महाहवेषु महाः रणेषु पकः सैन्यवाहनिवहः सुरेः बहुलां रेष्ठतति धृलिः विस्तारं चकार तदन्यः रिषुप्ररंत्रिजनः अथुजलः तां रणुचनि पुनः संजहार निराचकार अत्र अविवशितः

पग्तया वित्रक्षितस्य रिषुमारणस्य तत्पुरिश्चननरुद्देनेन प्रमीतः जायने अनः पर्यायोक्तिरुळंकारः ॥ १०९ ॥

नतातः नायत् अतः प्यापातस्यकारः ॥ १०८ ॥ अये-द मने दे रानत् मदार्गमामे आवर्तः गेनारे अशी दिर्ह्मेन ममुक्तः और आवरे समुग्रेका विश्रीम पैर्मा होगण

है क्योंकि कर ( आपक्ष मेनारे पारनीका मणुर) हो। अपने सुगें (का गेर) में ( हाजूंट महलमें ) रन किलाता है और इसगा ( आपके हाजुंगका की ममान ) अपने अधुगतींगे उमे जो दालता है यहा यमिन हाजुंगि एपक रिषु सिपोंक हर्तनो। विक्तित अर्थ हाबुमारणकी प्रतीति हुई हम्मे क्लागोंगीक अर्थ-

कार दुश ॥ १०९ ॥ ( बत्ता ) देशान्त्रीय विषयित अवेदा, विना करे विशय ॥ अन्य कलतम् निमं, कर्याविकि करात ॥ १॥ (उदादाक) र्भार नियं प्रकृतय दल तुरम, घेर प्रस्पत होता। ये सुर रम डारन महल, ये निज्ञ अँतुपत पोता॥ २॥ समाहित।

कारणांतरसंपत्तिः देवादारम्भ एव हि ॥ यत्र कार्यस्य जायेत तज्ज्ञायेत समा-हितम् ॥ ११०॥

्रिका-यत्र कार्यस्य आरंभे देवात् एव कारणा-न्तरसंपत्तिःहि जायेत तत् समाहितं ज्ञायेत इत्यन्वयः॥ कारणांतरसंपत्तिः हेत्वंतरस्य संपत्तिः ॥ ११०॥

न्तरस्यात्वाह जायत तत् समाहित झायत इत्यन्यया कारणांतरसंपत्तिः हेत्वंतरस्य संपत्तिः ॥ ११० ॥ अर्थ-नहां कार्यक्ष कार्यमां देवसं इंभर अथवा भाग्यस रत्यं भा अन्य कारणकी संपत्ति पैदा हो जाये तो उसे समा-रित अर्थका कर्यु हैं॥ ११० ॥

जन्मत् कारण कार्यम् देव इनर जन्म सामस् रत्यं भाक्ष्य कारणका संवित पदा हो जावे तो उसे समा-हित अहंकार वहते हैं॥ ११०॥ मनस्विनी वह्यभवेश्म गंतुसुत्कंठिता या-वद्सृद् निशायाम्॥ तावन्नवांमोधरधीर-

नादप्रवोधितः सोधिशिसी चुकूज॥१९॥ दीका-मनिस्वनी निशायां यावत् वछभवेशम गंतु-म् उत्कंदिता अभूत् तावत् नवांभोधरधीरनादप्रवोधितः साधिशिखी चुकूज इत्यन्वयः ॥ मनिस्वनी मानवती कांता वछभस्य भतुः वेशम ग्रहं गंतुम् उत्कंदिता गम-नाय उत्सुका अभृत् स्वमनसा एव मानं त्यक्ता विय-तमागारं गंतुमुद्यतेति भावः तावत् नवांभोधरस्य नवमेघस्य धीरनादेन गंभीरध्वानना प्रविधितः सर् सोधिशिखी अद्यालिकास्थितो मगूरः चुकूज शब्दं कृतवानित्यर्थः अत्र मानत्यागे कर्य्यारंभे देवात मेघ-गर्जनस्य च मेघगर्जननादेन मगूरध्वनेश्च कारणांतर-संपत्तिदर्शनात् समाहितालंकारः मेघगर्जनं मगूर-

ध्वनिश्च मानिनीमानभंगे कारणांतरम् ॥ १११ ॥ अर्थ-मानवती कामिनी रातको ( स्वयं मान त्यागनेकी इच्छा कर ) पतिके स्थानमें जानेको तथार होना चाहती ही थी कि

इसी अवसर पर नवीन प्राष्ट्र ऋतुके मेवोकी गर्वनाके शब्द होनेसे वोजित इवा अटारी स्थित मोर क्कने लगा मेवोका शब्द और मोरोंकी क्क अधिक कामोद्दीपक होनेक काण मान त्याग-में यह दैवी कारणांतरकी संपत्ति होनेसे समाहित अलंकार हुवा ॥ ११२॥ (भाषा) दोहा-बहां कार्य आरंभमं, देवी हेतु सहाय। अन्य

(भाषा ) दोहा-महां कार्य आरंभमं, देवां हेतु सहाय । अन्य आपही होय कछु, कहत समाहित ताय ॥ १ ॥(उदाहरण) जब क्यमिति निम मान तिन, चळन चहत पति पास । तबहिं मेपरव मेरर धुन सुन अति चढ़ची हुळास ॥ २ ॥

<sub>परिवृति ।</sub> परिवर्तनमर्थेन सदृशासदृशेन वा ॥ जा-येतार्थस्य यत्रासो परिवृत्तिर्यथा मता<sup>९</sup>९२

टीका-यत्र सदशासदृशेन वा अथेन अर्थस्य परिवर्त्तनं जायेत असी परिवृत्तिः मता इत्यन्वयः ॥ सान्वयसँ ें टीं ने भाषाटीकासहित । (१५९)

यथापदमुदाहरणार्थे स्रदृशासदृशेन समेन न्यूनाधि-केन वा परिवर्तनं विनिमयः॥ ११२॥

अर्थ-नहां समान अथवा न्यूनाधिक अर्थसे अर्थका पहटा हो-नावे तो उसे परिवृत्ति अर्छकार कहते हैं ॥ ११२ ॥

अंतर्गतन्यालफणामणीनां प्रभामिरुद्धाः सितभुषु भर्तः ॥ स्फ़रुप्रदीपानि ग्रहाणि सुक्त्वा ग्रहासु शेते त्वदरातिवर्गः॥१९३ ॥

दीका-दे भर्तः त्वद्रातिवर्गः स्फ्रुरत्वद्रीपानि
गृहाणि मुक्त्वा अंतर्गतन्यालकणामणीनांमभाभिः उद्गासितभुषु गुहामु शेते इत्यन्वयः ॥ हे भर्तः हे राजत् ।
त्वद्रातिवर्गः तव अरातिवर्गः शञ्चसमृदः स्फ्रुरंतः
प्रदीपाः येषु तथाभुतानि गृहाणि मुक्त्वा विहाय अंतर्गतानां व्यालानां सर्पाणां ये फणामणयः फणास्थमणयः
तेषां प्रभाभिः कांतिभिः उद्मासिता भूः पृथिवी यासां
तथाभुतामु गृहामु प्रवेतकंद्ररामु शेते शयनं करोतीत्यथः अत्र स्फुरतम्बीपस्य गृहस्य व्यालमणिप्रभासितिगिरिकंदरेण परिवर्तनम् अतः परिवृत्तिरङंकारः॥ १९३॥

अर्थ-दि भर्गः है राजन आपके शत्रुवोंका सदह रपुरित दीप-कांसे संयुक्त अपने स्थानींको छोडकर भीतर पुसे हुए सर्पोक (१६०) वाग्भटार्हकार-पार्दे ४.

फ्णोंकी मणियोंकी कोतिसे प्रकाशित भूमिवाटी पर्वतोंकी एक। ओमिं ( छुप कर ) सीते हैं यहाँ स्कृरित दीपयुक्त स्यानेंक। सर्पमणि कोति प्रकाशित युक्तासे बदला होनेसे साहत्रप रूप परि पृत्ति अलंकार हुया ॥ ११३ ॥

सपमणि क्रांति म्काक्षित युक्तते बदला होनेते साह्य्य रूप पार श्वित अलंकार इया ॥ ११३ ॥ दत्त्वा प्रहारं रिप्रुपार्थिवानां जग्राह् यः सं-यति जीवितञ्यम् ॥ श्टंगारभंगीं च तुदंगनानामादाय दुःखानि ददी स-देव ॥ ११४ ॥

दीका-यः संयति रिपुपार्थिवानां प्रदारं दत्त्वा जीवि-तब्यं जमाह च तदंगनानां शृंगारमंगीम् आदाय सद्देव दुःखानि ददी इत्यन्वयः ॥ संयति संप्रामे रिपुपार्थि-वानां शञ्चगणां प्रहारं शस्त्रमहारं दत्त्वा जीवितव्यं जीवितं जमाह यहणं चकार तदंगनानां शञ्चनितानां शृंगारमंगीं शृंगारविन्यासम् आदाय गृहीत्वा दुःखानि

द्दी दत्तवान् (संयत् स्त्री. युद्धे, भंगी स्त्री. विन्यासे भेदे चिति शन्दस्तीम०) अत्र प्रहारजीवनयोः शृंगारभंगी-दुःखयोश्च असादृश्येन विनिमयः अतः असादृश्य-परिवृत्तिरळंकारः ॥ ११८ ॥ अयं-वह राना युद्धें अपने वैरी नृषेको ( शखका ) महार देकर दनका जीवन् एता भूगा और श्वृतेंकी विष्णेंका शृंगार

सीनकर सदा उनको इन्स देता भया यहाँ महार देकर पर्लट्से जीवन छेना और जुँगार छेकर पर्लट्से दुःस देना पसा वर्णन होनेसे असाहरूप परिवृत्ति अर्छकार हुया ॥ ११४ ॥ (भाषा) दोहा-जहीयम्ब्रक्त वग्तुसे,पटटा वर्णन होयापरि-पृषी तिटि जानिये, असम और सम होय ॥ १ ॥ ( टदाहरण) प्यारे मोमन टेयके, दीनो दुःग्य अपार । जय सब मुख दीसे नहीं, देगुं कमट निहार ॥ २ ॥

### यथासंख्य ।

यत्रोक्तानां पदार्थानामर्थाः संवंधिनः पुनः ॥ क्रमेण तेन वध्यंते तद्यथासंख्यः सुच्यते ॥ ११५ ॥

टीका-यत्र उक्तानां पदार्थानां संवंधिनः अर्थाः पुनः तेन क्रमेण वध्यंते तत् यथासंख्यम् उच्यते इत्यन्वयः ॥ तेन क्रमेण पदार्थवर्णनक्रमेण ॥ ११९॥ अर्थ-जहां उक्त पदार्थाते संवंधरसने बाले अर्थ किर उसी क्रमसे बाध जाये अर्थात् कहे नावे तो उसे प्यासंस्य अलंकार करते हैं ॥ ११५॥

मृदुभुजलतिकाभ्यां शोणिमानं दथला चरणकमलभासा चारुणा चाननेन ॥ विसकिसलयपद्मान्यात्तलक्ष्मीणि मन्ये विरहविपदि वैरात्तन्वते तापमंगे ॥ ११६॥

रोका-विसक्तिसलयपद्मानि मृदुभुजलिकाभ्यां शोणिमानं दथत्या चरणकमलभासा च चारुणा आन-नेन आतलक्ष्मीणि मन्ये विरह्मिपदि वैरात् अंगे तापं तन्त्रते इत्यन्त्रयः ॥ तिसानि मृणालानि किस लयाः पछ्नाः पद्मानि कमलानि एतानि यथाकमम् आत्तल्क्भीणि विसानि भुजलतिकाभ्यां, किसल्याः नि शोणिमानं द्धत्या चरणकमलभासा, पद्मानि चारणा आननेन् मुखेन आत्तलक्भीणि आता प्राता लक्ष्मीः शोभा यः तथाभृतानि विसकिसल्यपद्मानि मृदुभुजादीनां लक्ष्मीद्रणवेरान् विद्राविषती शरीरे तापं न निराक्षविति कित तापं क्ष्वत्थेव अत्र भजलः

तादीनां पदार्थानां संवंधिनः पदार्था विसादयः यथा-कमं नियदाः अतो यथासंख्यमलंकारः ॥ १९६ ॥ अपं-कमलको नाल और पब तथा बमल इतंन कोमल भुगरः तार्थ नथा पक्ता चारणस्थि चस्त कमलकी शोगारी तथा

विम (कमलताल ) और किमला (वय ) सथा प्रमाहनेक मेरे में वदी बहु भूगलता चाल कमलकी कौत और संदर्द मुगका उमी कममे गवामेल्य वर्णत के कममे गवामेल्य अले-लाह दूरा ॥ १२६ ॥ (भागा ) दोडा-ययामेल्य संवीत वद, होय ययाकम मंग ।

संदर मुख्ये यथाक्रम सुंदरता प्राप्त करी है ( छीन कर ही है) इस नेरमें ही ये निरह निवर्तिमें अंगीमें संतान करते हैं पड़ी

् ( भाषा ) दोहा-यथार्ममयः संबंधि वद्, होय ययाक्रम संग । सुंदर्गः सुग हय हव तिर्मय, स्टब्रिकंत सुग संग ॥ १ ॥

विषया है करा

वम्तुनोयंत्र मंबंधमनोतित्येन कनित्। अमंगाव्यं वदहका तमाहविषमं यथा ॥

## ॥ १९७ ॥ केदं तव वपुर्वत्से कदलीगर्भ-कोमलम् ॥ कायं राजमति ! क्वेदादायी वतपरिग्रहः ॥ ११८ ॥

टीका—यत्र वक्ता वस्तुनोः असंभाव्यं संत्रंथं केननित् अनीचित्येन वदेत् तं विपमम् आहुः इत्यन्वयः॥।
(यथापदं वक्ष्यमाणोदाहरणम्चकम् ) वस्तुनोः द्वयोः
पदार्थयोः अनीचित्येन केनचित् अधित्यरहितेन
असंभाव्यं संभाव्यताविरुद्धं संबंधं वदेत् तं विपमं
विपमालंकारम् आहुः वुधा इति शेषः॥ ११९०॥
(अस्योदाहरणम्) हे राजमति । हे वत्से । कद्लीगर्भकोमलम् इदं तव वषुः क क्षेशदायी अयं नतपरिमदः क इस्यन्वयः॥ कद्लीगर्भकोमलं संभाग्भवन्मवुलं क्षेशदायी दुःखदः नतपरिमहः चपवासादिमहणनिवमः अत्र कोमलव्युषः कठिनमतपरिमहस्य च
अनीचित्येन संवंषः अतो विपमालंकारः॥ ११८॥

अर्थ-नहां वला दो षरतुका असंभाष्य संवंध हिसी अनु-नित भावसे वर्णन कर तो कवि लोग उसे विषम अर्थकार कहते हैं (इसका उदाहरण ) जैसे हे राजमति हे वर्स केटक अंतरगर्भक समान चोमल सुरहारा कार्रार ती कहा और इंद्री-दावक यह मत (उपयासादिवा) वर्रास्क राध्यानियम वहाँ इसमें बोमल क्षिरका करोट मतादिस असंभाष्य अनुवित भाव-वर्षन संवंध वर्णन होनेसे विषमालेकार हुया। १९०॥ १९८॥ ( भाषा ) दोहा-विषम नहां संबंध हो, अनुचित दूर इह ओरा कित सिप अति फोमल यदन,कित यन गमन कडोर ॥१॥ सहोकि ।

सहोक्तिः सा भवेदात्र कार्यकारणयोःसह॥ समुत्पत्तिः कथाहेतोर्वक्तं तज्जन्मश

टीका-यत्र कथाहेतोः तन्नन्मशक्तितां वकुं कार्यः

क्तिताम् ॥ ११९॥

कारणयोः सद् समुत्पत्तिभेत्रेत् सा सद्दोक्तिः इत्यन्वपः॥
कथाद्देतोः कथननायकस्य तन्नन्मशक्तितां तयोः
कार्यकारणयोः जन्मशक्तिः तस्याः भावः ताम् अथत्र।
देनोः कारणस्य तन्ननशक्तितां तस्य कारणस्य काः
यंस्य वा उत्पत्तिशक्तितां वक्तं कार्यकारणयोः मद ममुत्यात्तिरुथा समकालसमुत्यादनतातां भवेन् मा मद्दोकिः ममुत्यत्तिः कथादेनोः इत्यत्न समुत्यात्तिरुथाः

हैती: हित भी छिद्र: 11 99% 11 अर्थ-नहीं क्योंहें हेतुं अर्थात क्यानके मायक और कहें कारणंट उपाइन शक्तिक भाषकी कहतेमें कार्य और कारणंटी मार्याः उपायित होती हमें महीकि अर्थकार कहते हैं। अपया कई मुमुयानक्या इतना क्याद मानते हैं॥ ११%॥

आदेन मह यशमा नमयिन माई मदेन मंग्रामे । मह विहिपां श्रियाऽमा कोर्दर्ड क्पॅनि श्रीमान ॥ १२०॥ टीका-अमी श्रीमान् संमामे कोइंड विद्विपां यशसा सह आदत्ते मदेन साई नमयति श्रिया सह कर्पति इत्यन्वयः ॥ असा श्रीमान् नृपः कोदंड घनः विद्विपां शङ्गां यशसा सह आदत्ते गृह्णातीत्यादि अत्र कथा-नायकस्य श्राः तत्सामर्थ्यं चक्तं कोदंडकृपंणादिकं कार्णं यशोमहणं मदापनयनं श्रीहरणं कार्यं समकाल मेबोक्तम् इति सहोक्तिरलंकारः ॥ १२०॥

अयं-यह राजा संमाममें धनुषकी क्षमुष्यकि यक्षके साधदी छता भाषा और उनके गर्पक साधदी नयायता भया और उनकी एक्सीक साधदी घेंचता भया यहाँ क्यानायक राजाके प्रताप यर्थन करने प्रयूष्ट होना नवाना रांचना यहाण हाडका यहा रुखना गर्प नयादेना और एक्सी खेंचना कार्य सायदी हुण इससे सहोकि अल्युंबर हुया॥ १२०॥

्रिभाषा ) दोहा−सो सहोत्ति जहुँ कार्य अरु, कारण सायहि होय । भूव राज्य यहा सिछु तक, सायिद्वि वहुँचे दीय ॥ १ ॥

विरोध ।

आयाते हि विरुद्धतं यत्र वाक्ये न तत्त्वतः॥ शब्दार्थकृतमाभाति स विरोधः स्पृतो यथा॥ १२१॥

र्टीका -यत्र वाक्ये आयाते शन्दार्थकृतं विरुद्धत्वम् आभाति हि तत्त्वतः न स विरोधः स्मृतः इत्यन्वयः॥ ( यथापद्युदाहरणार्थः ) आयाते तत्काले पठनश्रवण (१६६)

मात्रे इत्यर्थः शब्दार्थकृतं शब्दकृतम् अर्थकृतं च विरु द्धत्वम् आभाति दृश्यते परंत् तत्त्वतः वावयार्थतत्त्वः

ज्ञानतः विरोधत्वं न भवेदिति स विरोधः विरोधालंकारः (एप विरोधाभासनाम्नापि प्रसिद्धः )॥ १२१ ॥ अर्थ-जही बारयमें तत्काल पडन भवण होतेही तो शब्दका अथवा अर्थका विरुद्धत्व जाना जावे परंतु वास्पका तत्त्व जानने पर विरुधाव न हो ता उसे विरोधालंकार कहते हैं ( इसे विरा

धाभास भी कहते हैं ) ॥ १२१ ॥ दुर्वारवाणविभवेन सुवर्मणापि लोकोत्तः रान्वयभ्रवापि च धीवरेण ॥ प्रत्यर्थिपु

प्रतिरणं स्वलितेषु तेन संज्ञामवाप्य युग्धे पुनरेव जिच्छाः॥ १२२ ॥

दीका-जिप्णुः प्रतिरणं प्रत्यधिषु स्विछितेषु तत्स तेन दुर्वास्वाणविभवेन सुवर्मणा च लोकोत्तरान्ययः भुवा धीवरेण अपि मंज्ञाम अवाप्य पुनरेव सुसुधे

इत्यन्ययः॥ जिष्णुः जयनशीलः वाग्याणः कयनः दुर्वारवाणविभवः दुर्भगा निद्यःवारयाणस्य विभवो यस्य म तेन सुवर्षणा सुष्ट वर्ष कवती यस्य मः सुवर्गा तेन यः निद्यक्षयाः संशुप्तमां न भवति इति अवणमान नु विरोधः बम्तुतम्तु दुर्वास्थाणविभवन दुर्वारः याणः स्य विनवी यस्य म तेन शुप्तमंगा दृख्यं। एतम्प

लंकोनगन्ययभुवा लेकि उत्तरा श्रेष्टा अन्तरमय वं

शरंप भः उत्पत्तिरधानं यस्य स लोकोत्तरान्वयभूः तेन श्रेष्टवंशोद्रवेन धीवरेण धीवरो निपादः यो धीवरः स फर्थ श्रेष्टवंशोद्भवः इति तत्काले तु विरोधो दृश्यते वस्तुतस्तु धीवरः धी बुद्धिः वराश्रेष्ठा यस्य स धीवरः तेन सुयुद्धिना श्रेष्टवंशीद्रवेनेत्यर्थः अत्र तत्काले तु शाब्दिको विरोधो दृश्यते परंतु न तत्त्वतो विरोधः इति विरोधारुकारः ॥ १२२ ॥ अर्थ-जिल्ल अर्थात जयनशास कोई शुरुपीर हरेक युद्धमें मतिपासियोंके रमलित (पराजित ) होनेपर उस दुर्वारपाण सुप मां ( रारावकवववांठ व अच्छे कवववांठ ) से तथा श्रेष्ठ पंश में उपन्न होने पाले भीषर कहारसे भी पैतन्य होकर फिर गुद्ध करता भया ( यहां पहले दुर्यात्याणविभयना अर्थ सराय प्रवर्ष विभव पाला द्वारानेस सुवर्मा अच्छे वाला पही फैसे हा यह विरोध दीयता है परंतु गात्रमार्थ विचारनेसे दुर्गारमाण विभवका अर्थ इतिवार है पाणीका विभव निसका पसा ग्रवणी यह तस्यार्थ हुवा और यान्तविक विशेष नहीं रहा इसी मकार अच्छे वंशमें होने पाला किर धीयर कहार केसे वह विरोध मतीत द्वपा परंतु परतुतः धीपरका अर्थ मौतिक शक्तिसे धी गुद्धि है पर अर्थात श्रेष्ठ जिसकी सी पीवर पसा अर्थ करनेस पारतिक विरोध नहीं रहा इससे यह शान्त्रिक विरोधालकार षुषा ॥ १२२ ॥

येनाकांतं सिंहासनमारेभृभृच्छिरांसि वि नतानि ॥क्षिप्ता युधि श्ररपंक्तिः कीर्तिया-ता दिगंतेषु ॥ १२३ ॥

#### (386) वाग्भडालंकार-परि० ४.

टीका-येन सिंहासनम् आकांतम् आरेभूभृच्छिरां-सि विनतानि युधि शरपंक्तिः क्षिता कीर्तिः दिगंतेषु याता इत्यन्वयः ॥ आरीमभन्छिरांसि शत्रुनृपमस्त कानि अत्र सिंहासने आक्रांते शिरसो नमनं तथा च शरपंक्तिश्चेपणे कीतेंः दिगंतगमनम् इति अर्थे विरोधः ॥ १२३ ॥

अर्थ-उस (राजा) ने सिंहासनपर आक्रमण किया और

शब्र नुपेंकि शिर नीचे होगये और युद्धमें वाणोंकी पंक्ति छोडी और कीर्ति दिशावोंके अंत तक पहुँची इसमें सिंहासनपर आकः मण होना और नीचा होजाना वैरियोंका शिर इसीतरह छोडना तो वाण और दिगंतमें पहुँचना कीर्ति ये हिंदू मात्रके अर्थसे विरुद्ध मतीत होते हें इससे यह आर्थिक विरोधालंकार हुवा१२३॥ (भाषा) दोहा-विरुद्ध शन्दार्य जु उसे सो विरोध कहि दीना कमल नहीं यह कमलहै, जो मन करत मलीन ॥ १ ॥

अवसर ।

यत्रार्थीतरमुत्कृष्टं संभवत्युपलक्षणम् । प्रस्ततार्थस्य स प्रोक्तो बुधेरवसरो यथा ॥ १२४ ॥

टोका-यत्र प्रस्तुतार्थस्य उत्कृष्टम् अर्थातरम् उप-लक्षणं संभवति स बुधैः अवसरः श्रोक्तः इत्यन्ययः॥ ्यथापदसुदाहरणार्थे प्रस्तुतार्थस्य प्रकृतार्थस्य उप-

लक्षणं समीपस्थस्य लक्षणं ज्ञानं भवति यरमात् तदु-

पलक्षणं स्वस्य तत्संबंधिनोऽन्यस्य च अजहत्स्वार्थया लक्षणया बोधकमित्यर्थः ॥ १२२ ॥

अर्थ-जहां प्रस्तुत अर्थका उत्कृष्ट अर्थातर उपलक्षण रूपस हो तो पिदान उसे अपसर अलंकार कहते हैं ॥ १२४ ॥

स एप निश्चितानंदः स्वच्छंदतमविक-मः॥ येन नक्तंचरः सोपि युद्धे वर्वरको जितः ॥ १२५ ॥

टीका-स एप निश्चितानंदः स्वच्छंदतमविक्रमः नक्तंचरः वर्वरकः सः अपि येन युद्धे जितः इत्यन्वयः॥ निश्चितानंदः निश्चितः आनंदो यस्य अतिशयन स्व-च्छंदः विक्रमो यस्य स स्वच्छंदतमविक्रमः नक्तं रात्री चरति इति नक्तंचरः वर्वरको वर्वरदेशीयो राक्षसः १२५॥

अर्थ-पह जो निधय आनंदवाला अर्थात् अतंड आनंदवाला और अत्यंत स्वच्छंद पराक्रमवाला राविचर जो पर्वर (अर्थात् पर्वर देशका राक्षस अथवा मूर्त ) है टसेभी निस राजाने युद्रमें भीत हिपा पढ़ी राजाके जपमें शबुके निश्रमानंद और स्वच्छे-दतमविक्रमत्व यह उत्कृष्ट अर्थातर उपलक्षणमें होनेसे अवसरा-रंपार हुया ॥ १२५ ॥

( भाषा ) दोहा-सो अवसर कंबो अरथ, उपलक्षणमें होय ।

षह पर्वर अतिवल विभव, नृपने जीत्यो साय ॥ १ ॥

सार 1

निर्द्धारितात्सारात्सारंसारं

वाग्भेडार्सकार-परि० ४. स्ततः ॥ निर्द्धायेते यथाशक्तिः तत्सारः

मिति कथ्यते ॥ १२६ ॥ टीका-यत्र ततस्ततः निर्द्धारितात् सारात् यथाः शक्ति सारंसारं निर्द्धार्यते तत् सारम् इति कथ्यते

इत्यन्वयः ॥ निर्द्धारितात् निरूपितात् ॥ १२६॥ अर्थ-जहां निर्दारित सार्रमेसे फिर फिर यथाशकि सार निकाला जापे तो उसे सार अलंकार कहते हैं ॥ १२६॥ संसारे मानुष्यं सारं मानुष्यके तु की

लीन्यम् ॥ कोलीन्ये धर्मित्वं धर्मिते चापि सदयत्वम् ॥ १२७ ॥ टीका-संसारे मानुष्यं मानुष्यं कीलीन्यं कीलीन्य

धर्मित्वं धर्मित्वे अपि च सदयत्वं सारम् इत्यन्वयः॥ मानुष्यं मनुष्यत्वं कीळीन्यं कुळीनत्वम् ॥ १२७॥ अर्थ-संमारमें मनुष्यता सार है और मनुष्यतामें कुलीनता

मार है और कुळानतामें धमिष्ठता मार हे और धमिष्ठतामें भी दयायुक्त होनामार है यहां दक्षे पक्षे सार हानेंग गार अलंकोर हुया ॥ २२० ॥

( भाषा ) दोडा-सार एकका एकढ़ी, सार-तादिकी जात । नगर्ने मार ममृदना, ममृदनामें दान ॥ १ ॥ ( मर्यव्या ) हो की कर मुख्य मेंद्रकमें मेर्निकी और मेंद्रक निकास साथे परि टनरामा नरा टिपरा हिपिया पुष्तान मगारी । मागु निहार परी वह बॉबरि देमहे साम मरी छनि गारी। उनी पर औरन

हैं बहु मोल महा सठ लोग कुरूपनि नारी ॥ २ ॥ इसमें पहले सार और फिर इष्टोतालंकार है ।

श्टेप।

परेस्तेरेव भिन्नेर्वा वाक्यं वक्त्यकमेव हि ॥ अनेकमर्थं यत्रासी श्रेप इत्युच्यते यथा॥ १२८॥

टीका-यत्र तैः एव पदैः भिन्नैः वा एकं हि वाक्यम् एव अनेकम् अर्थ विक्त असी छेप इति उच्यते इत्यन्वयः ॥ यथापद्मिममोदाहरणार्थं विक्त प्रति-पाद्यति ॥ १२८॥

अर्थ-नहां एकही पास्य ( या शन्द ) उन्ही यथाहर पहें। करके अथवा भिन्न पहें ( शन्द या वासके संडों) करके अनेक अर्थको मतिपादन कर तो उसे खेष अलंकार कहतेहैं १२८

आनंदमुष्टासयतः समंतात्करेरेसंताप-करेः प्रजानाम् ॥ अस्योदये क्षोभमवा-प्यराज्ञो जग्राह् वेलां किल सिंधुनाथः १२९

टीका-अस्य राज्ञः उदये सिधुनायः किल सोभम् अवाप्य वेली जमाह कीदशस्य राज्ञः असंतापकरेः करेः समंतात प्रजानाम् आनंदम् उछासयतः इत्य-न्वयः ॥ राज्ञः ज्यतेः चंद्रस्य वा उदये अभ्युदये च सिधुनाथः सिधुदेशाधिपतिः कथित् भूषः अथ मा ( १७१ )

समुद्रः क्षोभम् अवाप्य पराभवम् उद्वेगं वा प्राप्य वेलां तटभूमि मयोदां वा जमाह गृहीतवान् इत्यर्थः । अर्ह तापकरेः सुखदायकेः करेः राज्यमाह्मभागेः वा हत्तः किरणैः वा प्रजानां लोकानाम् आनंदम् उल्लासपतः हर्पम् उत्पादयतः अत्र तैरेत्र पदेः श्लेपः ॥ १२९ ॥ अर्थ-इस राजाके अन्युदय ( प्रताप ) के समय सिंध देश का राजा भी पराभव ( हार ) मान कर मर्यादाका माप्त होता भया अर्थात् स्वाधीन नहीं रहा कैसा यह राजा है कि सुरोहन वाले करों ( लगानों ) से अयवा हायोंसे प्रभाका आनंद वडाने पालाई इन्हीं पदोंके दूसरे अर्थ होकर और भी अर्थ हो सकाई कि इस चंदमाके उदयके समय समुद्र शोभ उद्देग की मात है। कर किनारों को पात होता भया केसा चंदमा है कि सुरादापक शीतल किरणोंसे मनुष्योंके हर्षका चढाने यालाई । यहाँ राजाका अर्थ राजा और चंदमा दोनों हो सके हैं इसी भीत उदयका अर्थ उदय और मनाप तथा सिप्रनायका अर्थ समुद और सिंधु देशका राजा तथा शीमका अर्थ पराभव और डेंड्रंग तथा वेलाका अर्थ तट और मयोदा है इसी भौत करका अर्थ राजाका लगान ममुळ आदि या हाथ अथवा किरण है जिममे राजा पक्षमें और चंद्रमा पक्षमें दोनोंमे उन्हें। पदीके अपेनेर में दी अर्थ होनेसे तत्वदरंख अर्थकार हवा ॥ १२९ ॥

भिन्नपदश्टेषका उदाहरण ।

कुर्वन् कुवलयोद्धासं रम्यां-मोजश्रियं हरन् ॥ रज राजापि तचित्रं निशांतं कां तिमत्तया ॥ १३० ॥

## सान्वयसं व टी व भाषाडीकासहित । (१७१)

दीका-राजा कुनलयोहासं कुनेन् रम्यां भोजिश्रयं हरन् ( सन् ) निशांते अपि कांतिमत्तया रेजे तत् निज्ञम् इत्यन्यः ॥ राजा नृदाः अथवा चन्द्रः राजपक्षे कुनलयोहासं कुः पृथिजीतस्याः नलयं मंडलं भूमंडल-मित्यर्थः तस्य चह्नासम् आनंदं कुनेन् रम्यां भोजस्य नृपतेः श्रियं इरन् निशांते गृहमध्ये अपि कांतिमत्त्या शोभानत्त्या रेजे ग्रुजुभे चंद्रपत्ते कुनलयानां कुमु-दानाम् चह्नासं विकासं कुनेन् तथा रम्या या अंभोजानां श्रीः तां हरन् निशाया अंतं निशांतं तिसम् निशांते निशायाः चतुर्थप्रदेर अपिकांतिमत्त्त्या दीति-मत्त्या रेजे शोभाम् अवाप इति तत् चित्रम् (निशांतं

मत्तवा रंजे शीभाम् अवाप इति तत् विवम् (निराति गृहं निशावसानं चेति श. स्तोः ) अव भिन्नेः भेद्रखंडं प्राप्तः पदरनेकार्थस्य प्रतिपादनम् इति भिन्नपदेः स्थेपः अयं च सभागक्षेप इत्युच्यते ॥ १३०॥ अयं-इस स्रोक्षमं परोंकं सण्डार्थकरनेस इसरा अर्थहोजाता है राजा राजाको भी कहते हैं और चंद्रमाको भी कहते हैं (१) राजा प्रसानें में अर्थ है कि राजा कुचल्य कु पृथ्वी चल्य मेहल

अध-इस राजम भ्यान संग्डान कर ति हुस्सा अध्वानी है हैं। है साना सानाने भी फहते हैं और चंद्रमाध्ये भी कहते हैं (र) राजा पक्षमें में अधे है कि राजा कुफ्टण कु पृथ्वी क्टन मेहरू अर्थात भूमें है कि राजा कुफ्टण कु पृथ्वी क्टन मेहरू अर्थात भूमें साम स्थान कि समावसे निसात (यर) में भी सोभाको माम होता भया यह विचित्र है निसात (यर) में भी सोभाको माम होता भया यह विचित्र है निसात (यर) में भी सोभाको माम होता भया यह विचित्र है निसात करता हुया और रमणाक जो कमलें।सोसोस उनको नष्ट करता हुया जीर समावसी निसात अर्तेम भी

चंदमा शोभाको प्राप्त होता भया यह विचित्र है यहां कुबहर्य कुमुद तथा समंडल और रम्यांभाज राजाकी श्री तथा रम अभीजोंकी शीभा निशांत निशांका अंत तथा पर इस भात संड करके पदांके अनेक अयं होनेसे भिनयद रेष हुवा हमें सभाग रेख भी कहते हैं॥ १३०॥

समग छप मा कहत है।। (२०॥ (भाषा) दोहा-एक वाक्यके बीचमें, अर्थ अनेक जुहींप।

भिन्न अभिन्न पर्दोन ते, हेप कहावत सोय॥ १॥ ( उदाहरण ) करतपातरनमंखुशी, नित उठ चाहें पान । तिनमे सन संसारमें, भड़वे कहत बखान ॥ इस उदाहरणके दोहेंमें भड़ सर बोर और भड़वे पानरोंके भड़वे।

### समुचय ।

एकत्र यत्र वस्तूनामनेकेषां निवंधनम् ॥ अत्युत्कृष्टापकृष्टानां तं वदंति समुच-यम् ॥ १३१ ॥

टीका-यत्र अत्युत्कृष्टापकृष्टानाम् अनेकेषां वस्तू नाम् पकत्र निवंधनं (स्यात् ) तं समुचयम् वदंति इत्यन्त्रयः ॥ वत्कृष्टानां श्रेष्टानाम् उपाणाम् अपकृष्टा-नां निकृष्टानाम् ॥ १३१ ॥

अर्थ-नहां अर्थत भेष्ठ ( क्रचे ) या नीचे पदार्थीका एक्ष्य निवंधन हो तो अप् समुख्यपालकार कहते हैं ॥ १३१ ॥

अणिहरूपाटेलं पुरमवनिपतिः कर्णदेव-चपमुत्रः ॥ श्रीक्लश्नामधेयः करी च ज- गतीह रत्नानि ॥ १२२ ॥ श्रामे वासो नायको निर्विवेकः कोटिल्यानामेकपात्रं कलत्रम् ॥ नित्यं रोगः पारवश्यं च पुंसामे-तत्सर्वं जीवतामेव मृत्युः ॥ १३३ ॥

टीका-अणहिल्लपाटलं पुरं कर्णदेवनृवसूनः अव-निपतिः च श्रीकलशनामधेयः करी इह जगति रवा-नि इत्यन्त्रयः ॥ अणाईक्षपाटलं नामकं प्ररं कर्ण-देवनृष्युनुः कर्णदेवराज्ञः प्रत्रः श्रीजयसिंहदेवः अवनि-पतिः भूपतिः श्रीकलशनामा करी हस्ती इह जगति संसारे शीणि रवानि इत्यर्थः अत्र उत्कृष्टानां वस्तूनां निवंधनेन समययालंकारः ॥ १३२ ॥ योगे वासः निर्विवेकः नायकः कौटिल्यानाम् एकपात्रंकलत्रं नि-त्यं रोगः च पारवश्यम् एतत्सर्वे जीवताम् एव प्रसा मृत्युः इत्यन्वयः ॥ नायकः पतिः निर्विवेकः मूर्खः कौटिल्यानां कुटिलभावानाम् एकपात्रं कलत्रं पत्नी अत्र अपकृषानां वस्त्रनां निवंधनेन समुत्रया-लेकारः ॥ १३३ ॥

अर्थ-अणदिह्सपटल नामक नगर और कर्णदेव नुषका पुत्र अपसिंद देव राजा और भीकल्स नामक हाथी ये तीतो इस संसारमें रज हैं यहां श्रेष्ठ अष्ट पर1भांका एकज निषंध होनेस समुद्रायसलकार हुया ॥ १३२ ॥ छोटे प्राममें यसना निष्यिक (१७६) वाग्भडालंकार-परि० ४.

( मूर्ख ) पति जोर अयंत छुटिछताको खान स्त्री नित्य रेग रहना तथा परवश होकर रहना ये सब जीते हुँच ही मतुष्योंकी मृत्यु (के समान ) हैं यहां निकृष्ट वस्तुवोंका एकत्र निर्देथ होने से समुख्यार्छकार हुवा ॥ १३३ ॥

(भाषा ) दोहा~एक ठाँर हुभ या जहुभ, बहु बस्तुनहा होष। समावेश तिर्हि कहतहैं, नाम समुख्य होष॥१॥ (उदाहरण) ध्रत सुषत सुशील तिय, सरल मित्र टडकाय । स्थिरसंपत सुंदर भवन, राम कृपाते पाय॥ २ ॥ सुत लुषत तिय कर्यता पूर्व मित्र थिर रोग। इस दरिड कुल्यापते, पावहिं पामर लोगा।श॥

## अवस्तुतवर्शना ।

प्रशंसा कियते यत्राप्रस्तृतस्यापि वस्तुः नः ॥ अप्रस्तृतप्रशंसां तामाहुः कृतिधियो यया ॥ १३४ ॥

: टोका-यन अप्रस्तुतस्य अपि वस्तुनः प्रशंसा क्रियेन तां कृतिथियः अप्रस्तुतप्रशंसाम् आहुः इत्य-न्ययः॥ अप्रस्तुनस्य अप्रकृतस्य प्रस्तुताद्वन्यस्य-त्यर्थः कृतिथयः कृता थीः बुद्धिः यः ते कृतिथयः पंडिताः॥ १२२ ॥

प्रये-नहीं अवस्तृत अशीत् यर्गनीयमं अस्पर्धः महोमा करी जाते तो उमे कृतदृद्धि पंटितजन अवस्तृतवहांमा अर्थशर कहने है प्रशंसाका अभिवाय यही मत्वदांमा स्तृति और अमन्यसमा निदा दोनोही होते हैं॥ ११४॥ स्वेरं विहरति स्वेरं शेते स्वेरं च जल्प-ति ॥ मिक्षुरेकः मुखी लोके राजचौरभ-योज्ञितः॥ १३५॥

टीका-स्वैरं विद्दाति स्वैरं शेते च स्वेरं जल्पति (अतः) छोके गुजचीरमयोज्झितः एकः भिक्षुः सुखी इत्यन्वयः ॥ स्वैरं स्वातंत्रेण गुजचीरमयोज्झितः गुजमयेन चीरमयेन च उज्झितः रहितः अत्र अप-स्तुतस्य संसारिणः असत्प्रशंसासृचनात् अपस्तुतप्रशं-

सार्लकारः ॥ १२५ ॥
अर्थ-इस संग्रारमें राजा और चोर आदिक भग्नेत रहित एक
भिष्ठकरी सुर्वी है वह स्वतंत्रवासे विचता है स्वतंत्रता पर्वक
स्रोता है और स्वतंत्रवास पर्वक वेल्लत है यहां अमन्तृत संसारी
मनुष्पत्री परार्थावतासे असन्धर्मासाकी सूचनासे अमन्तृतवर्गसा
अलंकार हुए। ॥ ११५ ॥

( भाषा )दोहा-अमस्तृतकी स्नृतिभये, अमस्तृतमशंस । धनि जन पद इत धरनि रज, चडहि भूष अवतंस ॥ १ ॥

एकावटी ।

पूर्वपूर्वार्थवैशिष्टवानिष्ठानामुत्तरोत्तरम्॥अ-थाना या विरचना डुधेरेकावळी मता १३६॥

थाना या विरचना दुधरकावला मला १३९॥ टोका-पूर्वपूर्वार्थेवेशिएचनिष्ठानाम् अर्थानाम् स्रोतरं मा विरचना (स्र.) वर्षेः ॥कावली सन्।

**इत्तरोत्तरं या विरचना (सा ) बुधेः एकावली मता** 

(१७८) वाम्भटालंकार-पारें० ४.

इत्यन्वयः ॥ पूर्वेषुवार्थेभ्यः वैशिष्टचनिष्ठानां श्रेष्ठतः निष्ठानाम् अर्थानाम् वस्तुनाम् ॥ १३६ ॥

अर्थ-जहां पहले पहलेसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुवीकी उत्तरीय(रंगना हो तो पंडित लोग उसे प्रजावली अलंका कहते हैं ॥ ११९ ॥

हो तो पंडित होग वसे प्रावश अलंगार बहुत है ॥ ११। । देशः समृद्धनगरी नगराणि च सप्तर्थः

मनिलयानि ॥ निलयाः सलीलललना ललनाश्चात्यंतकमनीयाः ॥ १३७ ॥ दोका-समुद्रनगरः देशः सत्तभूमनिलयानि नगः

टाका-समृद्धनगरः दशः सतभूमानलयानि नगः राणि सलीलललनानिलयाः अत्यंतकमनीयाललनी इत्यन्त्रयः ॥ सतभूमानिलया आत्रासमृद्धाणि यन

इत्यन्त्रयः ॥ सप्तभूमानिख्या आतासपृद्धाण यः अञ्चातगत्त्रमर्थस्य वैशिष्ट्यात् एमावळीनागाळे स्वरः॥ १३७॥

कृतिका १६७॥ अने-देश दरी उत्तम है गई। समृद्ध बर्त्सा नगर है। और नगर देति हैं गडी बहुनमें सनसगल मकान है। सहान परी अडी लीलायुक्त सीनन हैं। और होजन परी में अपैर सुंदर ही यहाँ दमरोनर अर्थही विशिष्टनामें ब्रकादली अर्हहार्

इषा ॥ १६० ॥ ( भाषा ) संसा-उनगंभर भव हो, भा पकावित्र वात ॥ हरुर बर्ग जित्र बर्गाभी, बर्गामित गी जित्र बात ॥ १ ॥ अनुमानाङेकार । प्रत्यक्षाहिंद्रगती सन्न कारुजिनयपर्शिन नः॥ हिंगिनो भवति द्यानमनुमानं सदन

च्यने ॥ १३८ ॥

टीका-यत्र प्रत्यक्षात् िंछगतः कालत्रितयवर्तिनः िंछिगनः ज्ञानं भवति तत् अनुमानम् उच्यते इत्य-न्वयः ॥ प्रत्यक्षात् िंछगतः इदियार्थसंनिकर्पजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तस्मात् परिदर्यमानचिद्वात् काल-त्रितयवर्तिनः अतीतवर्तमानानागतस्य त्रिकालसंयं-चिनः अनुमेयस्य वस्तुनः यत्र ज्ञानं भवति तत् अनुमानम् ॥ १३८ ॥

अर्थ-जहां मन्यक्ष चिद्वसं त्रिकालपाँत अदृश्य पम्तुका झान (मोप) हो तो दसे अनुमान अलंकार यहते हैं ॥ १३८ ॥

नृतं नयस्तदाभ्रवन्नभिषेकाम्मसा प्रभोः॥ अन्यथा कथमेतासु जनः स्नानेन शुः ध्यति ॥ १३९ ॥

टीका-प्रभोः अभिषेकाम्भसा तदा तूनं नद्यः अभूवन् अन्यथा एतासु स्नानेन जनः कथं शुध्यति इत्यन्वयः ॥ प्रभोः कृष्णस्य जिनस्य वा तदा जन्यकाले अभिषेकांभसा अभिषेकजलेन तूनं निश्चयेन नद्यः अभूवन् नद्यः आसत् अन्यथा नो चेत् तदा एतासु नदीषु स्नानेन जनः मनुष्यः कथं केन प्रकारेण शुध्यति अत्र प्रत्यक्तः जनशुद्धिकृपिलगात् गतकालविनः प्रभोः अभिषेकजन्यजलस्य झानात् अनुमानालंकरः ॥ १३९॥

अर्थ-मर्स कृष्ण या ऋषभदेवके जन्मकालके अभिषेक सान रूप जलसे अवस्य ये नदियां बनी हैं यदि ऐसा नहीं तो स्तर्में स्तान करके मनुष्य क्यों शुद्ध होजाते हैं यहाँ प्रत्यक्ष जनगृहि रूप चिद्वसे गत प्रभुक्ते अभिषेकका बोध होनेसे अनुमानाईनार

ह्या ॥ १३९ ॥ जंभजित्ककाभि ज्योतिर्यथा श्रभ्नं वि जंभते॥ उदेष्यति तथा मन्ये खलः सिख

निशाकरः ॥ १४० ॥ मुखप्रभावाधितकां तिरस्या दोपाकरः किंकरतां विभर्ति ॥

त्रह्योचनश्रीहृतिसापराधान्यव्जानि नी-

चेत किमयं क्षिणोति ॥ १४१ ॥ टीका-द मिल यथा जंभजित्कक्ति अभं उपी

तिः विज्ञंभते तथा मन्ये खलः निशाकरः उदेष्यति इत्यन्त्रयः ॥ जंभजित् जंभाग्यनिहंता इंद्रः तस्य ककुण दिशा तम्यां अत्रं ज्योतिः शेतप्रकाशः तिः जंभेते प्रदीप्यते अध् पूर्वस्या दिशि प्रकाशदर्शनगण वर्तमानचिह्नात भाविनः निशाकरोदयरूपछिगिनः द्यानात् अनुमानाळंकारः ॥ १४० ॥ अस्याः गुरा-

प्रमातायितकातिः दोपाकरः किंकरनो विभित्ते ना भेग अयं नहीचनश्रीहितमापगवानि अग्मानि हिम क्षिणीति इत्यन्त्रयः ॥ अम्याः कतिाया गुणममानिः

सान्वयसं० टी० भाषाडीकासहित । (१८१) वाधिता निर्जिता कांतिः यस्य तथाभ्रतः दोपाकरः चंद्रः किंकरता दासना विभाति यदि एव नोचेन तदा अयं दीप करः तृष्टोचनश्रीहृतिसापराधानि तस्याः लोचनयोः श्रीः शोभा तस्याः हृतिः हरणं तया सापराधानि अपरा धसिहतानि अञ्जानि कमळानि कथं त्रिणीति पीड-यतीत्यर्थः-"युक्तं चेतत् दासेन प्रभोः शत्रूणां पीडः नम्" अत्र प्रत्यक्षे अञ्जपीडनरूपचिह्नाच् तदेव दोपाकरस्य क्रिकरत्वं वर्तमानतया अनुमाना-अर्थ-हे सित इंदिरिशा ( पर्य ) में ज्योंही भेत मकाश माजूम न लगा त्याही मेन नाना कि सल चंद्रमा हद्य होगा विहिह चंद्रमासे पाडित होती हैं इससे घट विशेषण दियाहै और े पूर्वदिशाभं मन्यतं प्रकाश दर्शन रूप चिह्नसं आगामी चंडी-करायकार वात्र प्राप्त १४१७ वर्ष १४६६ भाषामा अटा ए सान होनेस भविष्य अनुमानालंकार हुश ॥ १४० ॥ र्धेदरीक सुराकी शोभासंहारा हुवा दोवाकर (चंदमा) हमका होगपाह वर्षोकि जो ऐसा नहीं है तो इसके नवीकी कार्ति रें अपराधी कमलाका यह क्यां पाडा दतदि (क्यांकि का कामहे कि मालिकके पेगेको द्वेश देव ) यहाँ मयसमें को पीडा देना चिह्नसे वर्तमानमें ही चंदमाना दासन नेसे वर्तमान अनुमानालंकार हुवा ॥ १४१ ॥ षा ) दोहा स्पाति रूपता लिगको, कर मन्यस जुजान । प अनुमेयका, तादि कहत अनुमान ॥ १॥ (उदाहरण) न छवि होगयी, चाँद बापुरी दासानहि तो मुख मित क्यों नहिं करत हुलास ॥ २ ॥

(१८२) वाग्भदालंकार-परि० ४.

परिसंख्या ।

यत्र साधारणं किंचिदेकत्र प्रतिपाद्यते ॥ अन्यत्र तन्निवृत्त्यै सा परिसंख्योच्यते ब्रधेः ॥ १४२ ॥

टीका-यत्र किंचित् साधारणम् "अन्यत्र तित्र?-त्ये" एकत्र प्रतिपाद्यते सा वृधैः परिसंख्या उच्यते

इत्यन्वयः ॥ यत्र कान्ये ( कवित्वे ) किंचित साधा-एपं वस्तु अन्यत्र निवृत्त्यर्थम् एकत्र प्रतिपाद्यते यद्गः ह्य एकत्र एकस्मिन स्थाने भवति अन्यत्र तब्रिग्नत्तिः

भवति सा परिसंख्या इत्यर्थः ॥ १४२ ॥ अर्थ-जड़ी कोई साधारण वन्तु एक जगह मतिपादन करी गावे तथा और शहमसे उसकी नियुत्ति हो तो पंडित छोग उस

ारिसंग्या अलंकार कहते हैं ॥ १४२ ॥

यत्र वायुः परं चौरः पौरसीरभसंपदाम् ॥ युवानस्तत्र राजंत एकनिक्षिप्तभी-तयः ॥ १४३ ॥

टीका-यत्र वायः पीरसीरभमंपदां परं चीरः तत्र वानः एकनिक्षित्रभीतयः राजेते इत्यन्त्रयः ॥ यत्र हिमन्नगरे पीरकीरभसंपदां पीराणां श्रामादानां सीरः

ास्य मीर्गच्यस्य या संपद् संपत्तिः तासां नीरः परं ायुरेव नान्यश्रीर इत्यर्थः तत्र पुरे युवानः तरुणाः

एकनिक्षिप्तभौतयः एके भमें निक्षिप्ता निहिता भीतिः यैः तभाभूताः युवानः राजंते धर्मस्पेन भयं नान्यस्पे-स्पर्थः अत्र चीर्यस्य सर्पेभ्यो निवृत्ति कृत्वा वायी प्रतिपादनस्वात् परिसंख्यालंकारः॥ १८३॥

रयथेः अत्र चीयंस्य सर्वेभयो निवृत्ति कृत्वा वायो प्रतिपादनत्वात् परिसंख्यालंकारः ॥ १८३ ॥ अपं-जहां ( निसनगरमं ) मदल्ये स्थानंभी सुगंधि रूप संपतिका भारा चोर एक पायुरी है ( और कार्य अप्यान नहीं) वहांके मनुष्य एक पमेसरी इरते हुए रहतेंहें सिवाय भागेंक और किसीका दर (भय) नहींदे यहां पर परिको निश्चित मनुष्यामादिसे करके पायुर्ध मितवादन करनेंसे तथा भीति राजा प्यामादिसे नियतं करके एक पमेंसे मितवादन करनेसे परिसंख्या अलंकार हुवा ॥ १४१ ॥

हुता । १४२ ॥

(भाषा ) दोहा-जहें साधारण कपन अरु, अन्य निशृधिद्व होत । एक जगह यजेनिये, परिसस्या करें सोत ॥ १ ॥ ( हत्ताहरण-जैसे ) जहां एक पायु भुवन, सोरम संपति चीर। मनुजन को इक धर्म पिन, तहां नहीं भय और ॥ १ ॥

मश्रोत्तर तथा संकर ।

प्रश्ने यथोत्तरं व्यक्तं गृहं वाप्यथवोभ यम् ॥ प्रश्नोत्तरं तथोक्तानां संसर्गे संकर्र विद्वः ॥ १४४ ॥

टीका-यत्र प्रश्ने ध्यक्तं गृहम् अथवा उभयम् उतरं (तत्) प्रश्नोत्तरम् तथा उक्तानां संसर्ग संकरं विद्वः इत्यन्वयः॥ व्यक्तं प्रकटक्ष्पेण गृहम् अप्रकटक्ष्पेण-त्यर्थः। अथवा उभयं व्यक्ताव्यक्तम् उत्तरं भवति तत् (१८४) धारभदालंकार-परि० ४.

प्रश्नोत्तरं नामकमलंकारः तथा च रक्तानां कथितानां. संसर्गे संमेलनं तत् संकरं तदाख्यम् अलंकारं विदुः ब्रुघा इति शेषः ॥ १४४ ॥

अर्थ-नहां प्रश्नका प्रयट रूपसे या गृह ( गुन्नरीतिसे ) अपना दोनों पकारसे उत्तर दिया जावे तो उसे परनात्तर नामक अलंबार कहतेहीं तथा जहां कहे हुए अछंकारीका संसर्ग अर्थात् संनेष्ठन होताहै तो उसे संकर अछंकार कहतेई ॥ १४४ ॥

व्यक्त प्रश्लोत्तरोदाहरण । अस्मित्रपारसंसारसागरे मज्जतां स-

ताम् ॥ किं समालंवनं साधो रागद्वेपपारे क्षयः ॥ १४५ ॥

टीका-हे साधो । अस्मिन् अपारसंसारसागरे म-ज्ञतां सतां समालंदनं किम् ( इति प्रश्ने )रागद्वेपपरि-क्षयः ( इत्युत्तरम् ) इत्यन्वयः ॥ अपारसंसारसागरे

पाररहितसंसारसमुद्रे मन्ततां निपततां सतां साधूनां समालंबनम् आश्रयः किम् रागस्य प्रीतेः द्वेपस्य वैरस्य च परिक्षयः अत्र व्यक्तम् उत्तरम् अतः प्रश्नोत्तरा-लंकारः ॥ १४५ ॥ अर्थ-हे साधी इस अपार संसार समुद्रमें पडते हुए सन्ननें।

ोको समाठंबन (आश्रय ) क्या है यह पश्न हुवा इसका राग द्वेपका परित्याग करना ही आश्रय मात्र है यह मध्य रूप उत्तर

ह्या इससे व्यक्त मश्नोत्तर अलंकार ह्या ॥ १४५ ॥

# सान्वयसं ॰ टी॰ भाषाटीकासहित । (१८५)

गूढ प्रशोत्तरोदाहरण ।

क वसंति श्रियो नित्यं भूभृतां वद की-विद्र॥असावतिशयः कोपि यहुक्तमपि नो हाते ॥ १४६ ॥ किमेभं स्ट्राध्यमाख्याति पक्षिणं कः कुतो यशः ॥ गरुडः कीदशो निसं दानवारिविराजितः॥ १४७॥

टीका-हे कोविद वद भूभृतां श्रियः नित्यं क वसंति ( इति प्रश्ने ) असी इत्युत्तरं यत उक्तम् अपि न उटाते स कोपि अतिशयः इत्यन्वयः ॥ भूभृतां नृपाणां श्रियः लक्ष्म्यः नित्यं क ग्रुव वसंति निवासं कुवैति इति प्रश्ने असी कृपाणे इत्युत्तरं गृहम् । तथा यत् **उक्तम्** अपि कथितम् अपि न उद्यते न ज्ञायते स कश्चित् आशयः अतिशयः अतिशयगूढः इत्यर्थः। असिः खहुः (इति श॰ स्तो॰)॥१४६॥ ऐभे कि श्लाच्यम् आख्याति "दानवारि" कः पक्षिणं ( आख्याति ) "विः" यशः कुतः "आजितः" नित्यं गरुडः कोदृशः "दानवारि-विराजितः" इत्यन्वयः॥ ऐभं कि श्राप्यम् आख्यातीति प्रश्ने "दानवारि" इत्युत्तरं इभः इस्ती तत्संबंधि ऐभं कि प्रशंसनीयम् अस्योत्तरं "दानवारि मदजलम्" कः शन्दः पक्षिणम् आख्याति अस्योत्तरं "विः" विशन्दः

( 964 ) वाग्भटालंकार-परि० ४.

पक्षिणमाख्यातीत्युत्तरम्, यशः कृतः अस्योत्तरम् आ-जितः संयामात् यशः संयामात् भवतीत्यत्तरम्, गरुडः कीदृशः अस्योत्तरं "दानवारिविराजितः" दानवानाम् असुराणाम् आरेः शञ्चः विष्णुः तेन विराजितः शो-भितः अत्र व्यक्ताव्यक्तं प्रश्नोत्तरम् एपा प्रश्नोतरी

अंतर्लापिकापि कथ्यते ॥ १४७ ॥ अर्थ-हे पंडित बताबी राजेंकी छहमी नित्य कहा वसति हैं इस प्रश्नका गृढ उत्तर "असी" अर्थात "खड़" में यही है और जहां वह कहभी दिया जाय और समझमें नहीं आवे वह अति॰ शय गूड होता है असी का अर्थ सङ्गमें यह अतिशय गृड है क्योंकि प्रघटमें कह देनेपर भी समझमें मायः नहीं आता है इसीसे अतिगृढ परनोत्तरालंकार हुवा ॥ १४६ ॥ हायीके क्या मशंसनीय कहाता है इस मश्नका उत्तर हुवा "दानवारि" अर्थात् मदका जल प्रशंसनीय होता है और कौन शब्द पक्षीको बताता हैं अर्थात कीन शब्द पत्ती वाचक है इसका उत्तर हुवा "विः" अयात वि शब्द पशी पाचक है और यश काहेसे होता है इसका उत्तर हुया "आजित" अर्थात् सेना संग्रामसे और नित्यगहड कैसा रहता है इस परनका उत्तर हुवा समस्त पदसे "दानवारि-विराजितः" अर्थात दानवींका और विष्णु जिस करके विराजित शोभित यहां व्यक्त और गृह दोनों भातक महनोत्तर हैं और इसे अंतर्लापिका भी कहते हैं ॥ १४७॥

( भाषा ) दोहा-मश्नोत्तर जह मश्नका, उत्तर गूढ अगुउ । नाम कहा अतिगृहको, समझै तद्पि न मृह ॥ १ ॥

(उदाहरण ) अगृड ( प्रयट ) प्रश्नोत्तर-फीन सुसी संतीप युत, कीन दुखी बहु काम । मित्र कीन मीडे वचन, अभव कीन हरिधाम ॥ २ ॥

( गृट भरनोत्तर) रितसु नयोडा का कहे, कंट काह शिव छैय। श्वास कास को का हुरे, ''नागर'' उत्तर देव ॥ ३ ॥ यह दोडा अंतर छार्विका श्री है ॥

#### संकर ।

वंभंड सुत्ति संपुड सुक्तिञ मणिणो पहा समृह् व्व ॥सिरिवाहडति त्तणतो आसि इंहो तस्स सोमस्स ॥ १४८॥

टोका-( अस्य संस्कृतम् ) "ब्रह्माण्डकाकिसंपुट मीतिकमणेः प्रभासमूह इव श्रीवाग्भट इति तनय आ-मीत बुधस्तस्य सोमस्य " त्रहांडशुक्तिसंपुटमीकि-कमणेः सोमस्य तस्य प्रभासमूह इव श्रीवाग्भटः द्यपः तनयः आसीत् इत्यन्वयः ॥ त्रह्मांडम् एव शुक्तिसंपुटं मुक्ताशुक्तेः संपुटम्। इत्यर्थः। तस्य मीक्तिकमणिः मुक्ता-रतनं तथाभूतस्य सोमस्य चंद्रगुप्तस्येत्यर्थः प्रभासमूह इन कांतिपुंज इन श्रीनाग्भटः चुपः विद्वान् तनयः पुत्रः आसीत अत्र बुधः पंडितः चंद्रपुत्री महश्च बोध्यः सी-मात् बुधस्य जन्म योग्यमेव ब्रह्मांडं शुक्तिसंपुटमी-क्तिकमणेरिति रूपकं प्रभासमूह इवेत्युत्प्रेक्षा बुधः वि-द्वान् चंद्रपुत्रो महश्रेति छेपः श्रीवारभट आसीदिति जाति इति चतुर्णा अलंकाराणां संभोगात संकरा-लंकारः ॥ १८८ ॥

अर्थ-नह्मां इत्य मोतिया संपिका संपुट उससे पैदा हुए मोकिक मणि एसं सोम अर्थात सोमदेव निनके कांति पुंनके
समान श्रीवाग्मट नामक हुध उत्पन्न होते भणे श्रीवाग्मटाचार्यके
पिताका नाम सोम अर्थात सोमदेव या उनके हुप इत्य पाँडत
या दुध श्रह इत्य श्रीवाग्मट उत्पन्न हुए सोमके हुपको उत्तरे
होना योग्पही है यह श्रेप अलंकार हे और नह्मांड इत्प सीपिके
स्कामणि यह इत्यक्तेंड और प्रभा समूह इव यह उत्येसाहि श्री
वाग्मटका घर्णन यह जातिई इस मकार चार अलंकारिका एकत्र
संयोग होनेसे संकर अलंकार हुवा इसी प्रकार और जगह भी
जहां दो तीन या अधिक किसी भी अलंकारोंका संयोग हो तो
उसे उन्हींके संयोगसे संकर अलंकार समझना चाहिये॥ १४८॥

इस उन्हाक संपागित सकर अल्कार समझना चाहिया। ४०-॥ (भाषा) दोहा-अलंकार जहँकड मिल्ठें, संकर नाम जु होय।

ताप हरन को कमलसे, हारेपद अपर न कोय ॥ २ ॥

अचमत्कारिता वा स्यादुक्तांतभीव एव वा ॥ अलंकियाणामन्यासामनिवंध-निवंधनम् ॥ १४९ ॥

टीका—अन्यासाम् अलंकियाणाम् अनिवंधनिवं धनम् अचमत्कारिता वा स्यात् वा उक्तांतभावः एव इत्यन्वयः ॥ अन्यासाम् असंगतिप्रहपणादीनाम् अलंकियाणाम् अनिवंधनिवंधनम् अकथनस्य का-रणं वा अचमत्कारिता चमत्कारराहित्यं स्यात् अथवा उक्तांतभावः उक्तेषु अंतभावः स्यादित्यर्थः । चमत्का-रिता एव अलंकारस्य प्रस्यतेन हत्रितिभावः ( निवंधनं कारणमिति शब्दस्तोम॰ ) ॥ १४९ ॥ अपे-ओर जो असंगति प्रहर्मणादिक अलंकारीके नहीं वर्णन करनेका पारण है भी या तो विशेषकर चमकारका न होना है या जो पढ़ी पर्णन करे गये हैं उन्होंने बिना कहे हुयेका अंत-भाव है। सकत है और सासकर चमकारही अलंकारका सुख्य हेन्दु हैं। और शब्द अपया अपेक चमकारका सभावसे अलंकारके करें हैं। करों के असेल्य भेद हो सके हैं ।॥ १४९ ॥

## अथ रीतिवर्णन ।

रीतिदारमाह ।

हिनिपदा पांचाली लाटीया पंच सप्त वा यावत् ॥ शब्दाः समासवंती भवति यथा संक्ति गोडीया ॥ १५० ॥

टीका-द्वित्तिपद्गाः पांचाली (यत्र ) पंच सप्त वा शह्दाः यावत् समासवंतः (सा ) लाटीया (यत्र ) यथाशिक (शब्दाः समासवंतः ) सा गीडीया भवति इत्यन्वयः ॥ पदानां संचटनाविशेषः रीतिः यत्र द्वित्तिव्यव्याः ॥ पदानां संचटनाविशेषः रीतिः यत्र पंच सप्त वा शब्दाः समासवंतः सा लाटीया रीतिः यत्र च यथा पातिः शब्दाः समासवंतः सा लाटीया रीतिः यत्र च यथा पातिः स्वाः समासवंतः स्याः सा गीडीया रीतिः इत्ययः ॥ वेशेनेविन रीतिभेदा वहवः संति तथा चीकं (प्रथमपदा वत्सोमी विपदसमा च मागधी भवति । उभयोरिप वेदभी छहुर्मुद्वभीपणं कुरुते ) अन्यव

( लाटी हास्यरसे प्रयोगनिपुणे रीतिः प्रत्रंपे कृता पांचाली करूणा भयानकरसेशांते रसे मागधी॥ गोडी बीररसे च रीद्रजरसे बच्छोमदेशोद्रवा बीभत्साद्धतयो विदर्भविषया शृंगारभूते रसे ) इति ( छोकोयं प्रक्षितो हश्यते ) बहुषु रीतिभेदेष्विष सुस्यत्वेन द्वे एव रीती गोडीया वैदर्भी चेति ॥ १५०॥

अर्थ-जहां दो तीन पद समस्त हां वह पांचाली रीति है और जहां पाँच सात तक शब्द समस्त हों वह लाटीया शीते होतीं हो और जिसमें यथाशक्ति बहुत शब्द समासवाल हों दसे मोडीया रीति कहते दें पढ़ेंकी संबदनाविशयका नाम रीति हांता है सो रीति देशोंक भेदसे अनेक्हें जैसे मागधी लाटी पांचाली गोडी वेदभी आदि परंच सुख्यतासे यहां दी ही रीतियां लिखते हैं एक गोडी दूसरी वेदभी (मागधी आदिक लक्षण और ठदाहरण और ग्रंथोंसे देखें (यह श्लेक भी क्षेषक मालूम होताहें)॥१५०॥

हे एव रीती गौडीया वैदर्भी चेति सां तरे ॥ एका भ्रयः समासा स्यादसमस्त पदा परा ॥ १५१ ॥

टीका-गोडीया बैदभी च इति सांतरे द्वे एव रीती एका भूयः समासा स्यात् अपरा असमस्तपदा इत्य-न्वयः॥एका गोडीया भूयः समासा समासबहुला स्यात् अपरा बैदभी च असमस्तपदा समस्तपदवर्जिता इत्ययैः साहित्यदर्पणे तु रीतिश्चतुषा प्रोक्ता यथा ( पद संब- टना रितिरंगसंख्याविशेषवत् । उपकर्षा रसादीनां सा पुनः स्याचतुर्विषा ॥ वेदमी वाथ गोडी च पांचां-लो लाटिका तथा । माधुर्यंवयंज्ञकेवेंगे रचना लिलातिमका ॥ अञ्चतिरत्पचतिकां वेदभी रितिरि-प्यते । ओजमकाशंकर्येणंविष आडंबरः पुनः ॥ समा-सबहुला गोडी वर्णेः शेपेः पुनद्रयोः । समस्तपंचप-पदी वंषः पांचालिका मता॥लाटी तु रीतिर्वंदभी पांचा-स्योतंतरा स्थिता । ) इति ॥ १५१ ॥

अर्थ-ऊरर लिस आये हैं कि यही मुख्यता करके दो रीतिही लिसते हैं एक मीड़ी दूसरी पेदमी इनमेंसे एक अर्थात्मीडी बड़े समासीतपर्दोषाठी होती है और जिसमें बिना समासके प्रहों इसे पेदभी कहते हैं साहिपद्रंपणे V रीतिषा लिसी हंपेदभी, मीडी, पोचाली, और लाही यहांपर पेदभी और मीडी दोहीके उदाहरण लिसे हैं ॥ १५४॥

गौडीका उदाहरण ।

दर्पोतपाटिततुंगपर्वतशतयावप्रपाताहित कूराकंददतुञ्छकञ्छपकुलकंकारघोरी-कृतः ॥ विश्वं वर्वरवध्यमानपयसः सिप्रा-पगायाः स्फुरज्ञाकामत्ययमकमेण वहु-लः कञ्चोलकोलाहलः॥ १५२॥

टीका-वर्वरवध्यमानपयसः सिप्रापगायाः अर्थ वहुलः कञ्जोलकोलाहुलः अक्रमेण स्फुरन् विश्वा आकामाति ( कीहशः कञ्चोलकोलाहलः ) दपौत्पारिः ततंगपर्वतशतयावप्रपाताहतिक्रराकंददत्च्छकच्छपङ्-लकेंकारघोरीकृतः इत्यन्वयः ॥ वर्वरो नाम राक्षसः अथवा वर्वरदेशाधिपः तेन वध्यमानं पयः यस्याः तथाभृतायाः सिप्रापगायाः सिप्रानद्याः बहुलः प्रभूतः अयं कहोलकोलाहलः तरंगाणां कलकलशब्दः अक मेण स्फुरन सन् कमं निहाय प्रसरन सन् निश्वं संसी रम् आकामति आक्रमणं करोतीत्यर्थः।स कीदृशः।द्र्येण उत्पाटिताः तुंगाः उन्नता ये पर्नताः तेषां शतस्य ग्रा<sup>नाणः</sup> पापाणाः तेपां प्रपातेन या आहतिः आघातः तथा ऋरम् उत्कटं यथा तथा आकंदंतः चीत्कारं कुर्वेतो ये अतुः च्छाः महांतः कच्छपाः तेषां कुलस्य समूहस्य श्री कोरण शब्दविशेषेण घोरीकृतः रीद्रीकृतः इत्यर्थः अन समासवाहल्यात गोडीसीतिः ॥ १५२ ॥ अर्थ-वर्वर राक्षस या वर्वरदेशाभिवतिन जब सिमा नदीका जल बंध फरदिया ( रोकदिया ) समुदर्मे न जाने दिया ( तव ) उसके चडावसे यह तरंगोंका कोलाहल ( शन्द ) कमरहित न देशपर आक्रमण करने छगा (कैसा तरंगोका वीला-कि दर्प (वेग या चडाव) से उसाई है कैंगे कैंगे हैं) भी न जिसने जिससे पडने गाले वह बहे पापागाँक ं पहाडे ही रेगाफंदित हुए चीत्कार करते हुए जी यहत यह

## अथ पंचमपरिच्छेदः।

साधुपाकेप्यनास्ताद्यं भोज्यं निर्लवणं यथा । तथेव नीरसं काञ्यमिति ब्रूमो स्मानिक ॥ १ ॥

स्सानिह ॥ १ ॥ दोका-यथा साधुपांके अपि निर्लंबणं भोज्यम अनास्यायं तथा एव नीरसं कान्यम्, इति इद रसान

बूमः इत्यन्वयः ॥ साधुपाके सुष्टुपाके नीग्सं रसव-जितम ॥ १ ॥

अपं-नेशे अच्छे परे दुव भी बिना एवणके भीनन सुरवाद नहीं छाने दशी मधार रस पनित काप्यभी द्वव विव नहीं होते हैं इसी कारणमें अब हम रसोंबा वर्णन करते हैं ॥ रे ॥ विसर्विरसुभ्विश्च सार्त्विकृर्यभिचारि-

भिः । आरोप्यमाण उत्कर्प स्थायी भा-वः स्मृतो रसः ॥ २ ॥

र्या १८६१ मा १ ता दीका-विभावः सारिवेकः व्यभिचारिभिः अनुभा-विश्व दत्कप्म आरोप्यमाणः स्थायी भावः रसः स्मृतः इत्यन्वयः ॥ विशेषेण भावपंति दरपाद्यंति रसम् इति विभावाः स्त्रीवसेतादयः विभावो रसकारणम्

इति विभावाः स्त्रावस्तादयः विभावाः संस्कृतसम् इत्यर्थः ॥ अनुभवते लक्ष्यते रसः यः इति अनुभावाः निहादयः रसोत्पत्तां सत्यां ये भावाः दिनेश मधुप केरविणा जीर करात्र इन पर्देकि क्षेपके दी अर्थ हो जाते हैं यहां समासांत पद प्रायः न होनेसे ... रोति है ॥ १५३ ॥

अलंकारको भीत हिंदी भाषाम रातियोंका वर्णन उ अग्रसार नहीं होषका इसल्यि दोहोंने रातियोंका वर्णन नहीं किया अर्थेन येनातिचमत्करोति प्रायः कवि-तं कृतिनां मनस्यु । अलंकियातेन

स एवं तिस्मिन्नभ्यूह्यतां प्राज्ञ दिशान येव ॥ १५४ ॥ टीका-हे पाज्ञ कवित्वं पायः येव अर्थेन कृतिन

मनस्सु अतिचमाकरोति तस्मिन् स एवं (अपं) अलंकियात्वेन अनया एवं दिशा अभ्यूद्धताम् इत्यः नवयः ॥ कवित्वं काव्यं कृतिनां पंडितानां मनस्य अतिचमत्करोति अतिचमत्कारं करोति तस्मिन् कवित्वं स एवं अथंः अलंकियात्वेन अलंकारत्वेन अनया एवं दिशा अनया एवं महक्तया संकलनया अभ्यूद्धताम् विचायताम् (प्राज्ञ इत्यत्र दत्तं वित्वं केषुचित् पुस्तकेषु पाठांतरम् ॥ १५४॥

अर्थ-हे मात्त किया (काय्य) मापः नित्त अर्थेस पहिती मनमें अर्थेस विकास साजुम हो उस किया पही अर्थ अर्थः कारता करके इस मेरी पर्यन करी हुई संकटना (रीति) से ही विवास छना चारिय ॥ १५४॥

इति बाग्मराहेकोर चतुर्यगारध्येदः ।

# अथ पंचमपरिच्छेदः।

साधुपाकेप्यनास्वाद्यं भोज्यं निर्लवणं यथा । तथेव नीरसं काव्यमिति ब्रूमो रसानिह ॥ १ ॥

टीका-यथा साधुपाके अपि निर्लवणं भोज्यम् अनास्वाद्यं तथा एव नीरसं काज्यम्, इति इह रसान् द्रूमः इत्यन्वयः ॥ साधुपाके सुप्तुपाके नीरसं रसव-जितम् ॥ १ ॥

अर्थ-जैसे अच्छे पके हुए भी बिना खबणके भोनन सुखाद नहीं छगते दसी मकार रस वर्गित काव्यभी हदम मिय नहीं होते हैं इसी कारणसे अब हम रसींका वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

विभाविरतुभाविश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारि-भिः । आरोप्यमाण उत्कर्ष स्थायी मा-वः स्मृतो रसः ॥ २ ॥

टीका-विभावः सार्त्विकः व्यभिचारिभः अनुभाविकः व्यभिचारिभः अनुभाविकः वर्त्वरूपं आरोप्यमाणः स्थायी भावः रसः स्वतः इत्यन्वयः ॥ विशेषेण भावयंति उत्पादयंति रसम् इति विभावाः स्वीवसंतादयः विभावो रसकारणम् इत्यर्थः ॥ अनुभ्यते लक्ष्यते रसः येः इति अनुभावाः कप्रभवेदमलापमोहादयः रसोत्पत्तो सत्यां ये भावाः

(१९६) परिभवार्तकार-परिव ५.

जायंते ते अनुभावा ज्ञातच्या इति रजस्तमो अस्पृष्टमनोबुत्तिविशेषः सत्त्वं तत्सं बृतः 🗀 🚉 🔠

सात्त्रिकाः उत्तं च साहित्यदर्पणे "रजस्तमी गा स्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते ।विकाराः सत्त्वसंभूताः सा त्त्विकाः परिकीर्तिताः॥स्तंभःस्वेदोथ रोमांचः स्वरमंगोः

ऽथ वेपथः। वेवर्ण्यमञ्जयहत्यष्टी सात्त्विकाः स्मृताः॥ सत्त्वमात्रोद्रवत्वात्ते भिन्ना अप्यन्नभावतः"।इति सत्त मात्रोद्भवात् केवलसत्त्वोद्भवाते अनुभावतः भिन्नाः

गोवलीवईन्यायेन यथा गामानयेत्युक्ते वलीवईस्य व गोत्वात्तदानयने निप्यन्नेऽपि वलीवदंशहणं तथा अर् भावरूपत्वेऽपि सात्त्विकानां विशेषश्रहणमिति भावः

"व्यभिचारिणो यथा" दर्पणे-विशेपादाभिमुख्येन चरंतो व्यभिचारिणः । स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नास्नय-र्सिशच तद्रिदाः॥स्थायिनि रत्यादी उन्मग्नाः कदाचित

श्यमोहौ निवोधः स्त्रप्रापस्मारगर्वामरणमलसतामर्प-निद्रावहित्थाः॥ औत्सुक्योन्मादशंकास्पृतिमतिसहिता

उद्गिता निर्मेमाः कदाचित तिरोहिताः ये धर्माः ते व्यामचारिणः (" निर्वेदानेगदैन्यश्रममदज्ञडता औ

व्याधिसत्रासळनाः इर्पाम्याविपादाः सघृतिचप-लताग्लानिर्वितावितर्काः॥ " इति ) स्थायीभावः दर्पणे-अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। आ-

स्वार्शकुरकंदोसी भावःस्थायीति संमतः॥ तस्य भेदाः क्रमेण यथा । रतिहांसश्च शोकश्च क्रोचोत्साही भयं तथा । जुगुन्सा विस्मयश्चेत्थमणी प्रोक्ताः शमोपि च ॥ यथा । शृंगारस्य रतिः हास्यस्य हासः करुणायाः शोकः रोद्रस्य क्रोधः वीरस्य उत्साहः भयानकस्य भयं वीभत्सस्य जुगुन्सा अद्भुतस्य विस्मयः शांतस्य शमः स्थायी भाव इति ॥ २ ॥

अर्थ-विभाव अर्थात् रसके उत्पत्तिके कारण नैसेशृंगार रसः के कारण स्त्री वर्सत चंद्रिकादिकहैं और सान्त्रिक और व्यक्ति चारी अनुभाष अर्थात् जिनसे रसका मभाव मतीत होने जैसे कंप, मर्थेद, मलाप, मोह आदिइनमेंस रनोगुण और तमीगुण से पूपक जो मनकी वृत्ति विशेष होती है उन्हें सान्विक अनुभाष कहते हैं देखो साहित्यदर्ण पथा। स्तंभ, स्पेद, शोमांच, स्परभंग, कंप वर्ण विपरीतहोना अभुपात और मलय (लयहांजाना तन्मय होजाना ) इस मकार ये आठ साखिक अनुभाव कहलातेंद्र यद्यपि ये सास्त्रिक अनुभाव होई तीभी सन्य मात्रसं रत्यत होनेसे इन में कुछ भिवता मानतेहैं और व्यभिचारी उन्हें पहतेहैं जो स्था-पी रसोंके ऐसे अनुभावहाँ जी कभी उत्पन्नहीं कभी प्रवरहीं और शांत होतावें जीते निवेद,आवेग, दैन्य, अम,मद,जहता, रप्रता, मोह,पिर्वाप,श्वम, अपरमार, गर्थ, मृत्यु, श्रात्रस्य, अमर्थ, निद्रा, अवहित्या, औत्युक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, ध्यपि, धाम, और समा,हपे,अस्पा, विपाद,पति,धपसता,ग्लानि चिता भार तर्क ये ११ व्यभिचारि साहित्यदर्पणमें हिरा है ( इनमेंसे मरण की जगह कोई अमरण अर्थाद मुच्छा ऐसा मानते हैं ) और

(१९८)

साहित्यदर्षणमें स्थापी भावके विषयमें यह लिखा है कि और-रुद्ध या विरुद्ध निसको छिपा न सके वह उस रसका स्थापीभाव होता है मानो आस्वादके अंग्रुरका यह मूल है जैसे गूंगार रस-का स्थापी भाव रित हास्य रसका हॅसपडना करुणाका होकि रीद-का कोग वीरका उसाह अयीव उमंग भयानकका भय (डर-जाना) वीमत्सका जुएसा अद्वतका विरमय और शांतरसका हाम स्थापी भाव होताहै॥ २॥

## रांगारवीरकरुणाहास्याङ्गतभयानकाः ॥ रोद्रवीमत्सशांताश्च नवेते कथिता द्रधः ॥ ३ ॥

टीका-शृंगाराद्यः एते नव (रसाः) हुपैः कः थिताः (यथा) शृंगारवीरकरुणाहास्याङ्कृतभयानकाः च रोद्रवीभत्सशांताः इत्यन्वयः॥अत्र प्रथमं शृंगारत्य सर्वेभाणिनामतीव मनोज्ञत्वात् उपादानं शांतस्य सर्वेभाणिनामतीव मनोज्ञत्वात् उपादानं शांतस्य सर्वेभाणिनामतीव मनोज्ञत्वात् उपादानं शांतस्य सर्वेभाणिनामतीव मत्यक्षत्रमत्यार्थः ससी वातसस्यनामापि चास्ति मत्यक्षत्रमत्कारित्वात् उक्तं च साहित्यद्पंणे-वत्सळ्य रस इति तेन स दशमो रसः "स्पृटं चमत्कारितया वत्सळं च रसं विद्वः।स्थायी वत्सळता ब्रेहः पुत्राव्याळवनं मतम्॥उद्यीपनानि तग्रेषा विद्यारीयोदयाद्यादयः । आळिंगनांगसंस्पशंशिरश्चंवन-मीत्रणम्॥पुळकानंद्वाप्पावा अनुभावाः प्रकृतिताः॥ संचारियोऽनिष्शंका हर्यग्वादयो मताः इति ॥ ३॥"

अर्थ-मे शुंगार आदिक रस ९ हैं १ शुंगार, र-धार, १कहण, ४ हारव, १अहन, ६ भयानक, ७ राँद, ८ श्रीभन्स, ९शांत इनके मिषाप दश्वाँ रस थानस्य भी मानतें व्यांकि उसकामयक्ष पमकार है साहिम्यदंणमें दिसाहे कि रहुट स्पार्थ भाव के ह है (जो भाणी मानमें अनुभाव उत्तव करतां है) पुतादिक आर्के व विभाव हैं और पुतादिको सेशा विद्या सीर्थ आदिक उद्दी-पन हैं और उनका आलियन अंगरवर्श ( व्यारकरना) शिरद्ध-मना मेमसे देखना शोधिय होगाना आनंद और मेमाप्रपाता-दिक उसके अनुभाव हैं और अनिष्टसंग हुं गर्यादिक सेशा हिस्स अयाव यहनस्य रस दशवों है यहां सवाणी मोण होने हैं एंगर रस स्वयन अनि स्वारी में स्वारी निय होने होंगर रस स्वयन रक्षा और शीव रस सवयन अनि स्वयं होने सामे अने अंतरे पर्णन किया गया।

(भाषा) दोहा-साधु पके भांजन यया, विन छवणादिन स्माद । सैसे बिन रस काप्य सब, ताते कडु रस बाद ॥ १ ॥ मब रस हैं गूंगार कर, पीर जु करणा हास । अहत भय दीभास सुन, राँद स्रोत परकाश ॥ १ ॥ दशयो रस वासस्वर्धे, पुत्रादिक पर मीति, विमाय कर अनुभाषते, हो मन्यस मतीति ॥ १ ॥

जायापत्योमियो रत्यां द्वतिः श्टंगार उ-च्यते ॥ संयोगो विप्रलंमश्चेत्येप तु द्वि-विद्यो मतः ॥४ ॥ तो तयोर्मवतो वाच्यो वुषेर्युक्तविग्रक्तयोः ॥ प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च प्रनरेप द्विधा मतः ॥ ५ ॥ (२००) वाग्भटालंकार-परि०५.

टीका-अस्यान्वयस्तु सरलः जायापत्योः स्त्रीपुरू-पयोः मिथः अन्योन्यं मिलित्वा च रत्यां सुरते वृत्तिः स एव शृंगाररसः उच्यते स एप त शृंगारः द्विविधः मतः संयोगः विप्रलंभश्च संयोगः संयुज्येते स्त्रीपुरुपी यत्र इति संयोगः विप्रलंभ्येते वंच्येते केनवित् कार-णेन संभोगात यत्र स विप्रलंभः॥ ४ ॥ ती ( संयोग-विप्रलंभी ) तयोः (जायापत्योः) यक्तवियुक्तयोः वाच्यी भवतः च पुनः एप प्रच्छन्नः च प्रकाशः बुबैः द्विचा मतः ( इत्यन्वयः ) ॥ यक्तयोः मिल्रितयोः तयोः संयोगः संभोगः वियुक्तयोः विरहितयोः पृथक् भूतयोः तयोः विप्रलंभः इत्यर्थः प्रनश्च स द्विविधः प्रच्छन्नः गुनकृषेण वर्तते प्रकाशः प्रकटतया वर्तते इत्यर्थः अस्य शृंगारसमस्य श्यामवर्णः विष्णुदेवता तथाचीकं साहिः त्यद्पंणे (शृंगं हि मन्मयोद्देदस्तदागमनहेत्रः। उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृंगार उच्यते ॥ १ ॥ परोटां वर्जयन्यात्र वेश्यां चाननुरागिणीम् ॥ आलंधनं ना-यिकाः स्पर्वशिणाद्याश्च नापकाः ॥ २ ॥ चंडचंदनः गेलंबस्ताबुदीपनं मनम् ॥ भूविशेपकटाशादिरनभागः महीर्नितः ॥ ३ ॥ त्यकीमध्यरणाळम्यनुगुप्पाच्य-निवारियः॥ स्वायी भाषी स्तिः श्यामवर्णीर्षे भिष्छन देवतः ) इति ॥ ५॥

सान्यपंसं० टी० भाषाटीकासहित । (२०१)

अर्थ-स्त्री प्रस्पोकी परस्पर जो रति (रमण) में पति (महति) हो उसे शृंगार रस कहते हैं वह शृंगार रस विदा-नींने २ मकारका कड़ा है (१) संयोग (या संभाग) इसरा विमलंभ ( निसमें स्त्रीपुरुषोंक परस्परमें भिलकर रमणादि हो यह संयोग है और नहां किसी भी कारणसे उनके संयोगमें सति या विलंब या विरह या पियोग हो उसे विमलंभ कहते हैं ॥ए॥ वह रस स्त्री पुरुपाँकी संयुक्तिसे संयोग और वियुक्ति वियोगसे विमलंभ कहाता है फिर यह भी दी मकारका होता है एक मञ्जन अर्थात् गुन दूसरा मगट साहित्यदर्पणमं विस्तारसे या लिसा है कि शूंग नाम कामदेगके उद्भेदका है और जिसमें कामके टहेगका आगम हो उसे शृंगार कहते हैं परीज्ञ (पर-कीया ) और वेदया और विना मेमवतीको छोडकर जो रमणी सी है यह इसका आलंबन विभाग है और अनुदूछ दक्षिण आदि पुरुष नायक हैं चंद चंदन धमरादिका झन्द ये टेईापन हैं और भूविसेष कटास आदि अनुभाव हैं और टमता मरण आरुख चुप्पता इन्हें छोड़कर होब व्यभिचारी हैं और रितिस्पापी भाव है पर्ग इसाम है विष्णु इसका देवता है ॥ ५ ॥ ( भाषा ) दोहा-कांत कामिनी दुउनकी, वृत्ति सुरतिम होष। ताहि कहे श्रार रस, भीग वियोग सदीय ॥ १ ॥ भीग कह संयोगको, बिरह वियोग विचार । धुनि मण्डल मकाशते, धार

नायक लक्षण । रुपसौभाग्यसंपन्नः कुलीनः कुशलो युवा ॥ अनुद्धतः मृतृतगीः ख्यातो ने-

तात्र सद्भणः ॥ ६ ॥

टीका-अत्र रूपसी।भाग्यसंपन्नः कुलीनः कुरालः अनुद्धतः सूरतिगीः सहणः युवा नेता स्यातः इत्य-न्वयः ॥अत्रशृंगारे अनुद्धतः औद्धत्यरहितः सरतिगीः

न्वयः ॥अत्र शृगार् अनुद्धतः आद्धत्पराहतः सृ्रतगः सत्यमपुरवादी सद्भुणः श्रेष्टगुणसंपन्नःनेता नायकः॥६॥ अर्थ-पहा शृगार रहमे रूप सीभाग्य पुक बुक्षत यगु

और नो टहत न हो सन्य और मधुर भाषी निसम समाहि भेष्ठ उप हो रेसा तरुण पुरुष नापक फहराताहै॥ ६॥

नायकभेदाः ।

अयं च विद्येषेरुक्तोऽनुकूलो दक्षिणः शठः॥भ्रष्टश्चेति चतुर्यः स्यान्नायकाः स्यु-श्चतुर्विधाः ॥ ७ ॥

टीका-अयं च विद्युषः अनुकूलः दक्षिणः शहः उक्तः च नतुर्थः धृष्टः स्यात् इति नायकाः नतुर्विधाः स्युः इत्यन्ययः ॥ अयं नायकः विद्युषः साहित्यः पंडितेः॥ ७॥

अर्थ-पर नापक साहित्य शास्त्रके ज्ञाता पंडितीने चार प्रधा-रहा कहा है अनुहुळ, दृतिता, शह और भीषा धृष्ट इस मीरि नापकंट नार भेद कहे हैं ॥ ७॥

ं करेन का, रूपमेरी समुत्री सामादिक्ता स्मूचनुर्वेश हिंदे का गार्टल सकतु कि है। असे मार्टल, अपूरी तकर मार्टल, अपूर्व, तकिया हिंद दूरवा हिंदी असे मार्टल और अपूरी हुए अपूर्व, महारात, वार्टीया, सामादि इसे स्टब्स्ट्रामोडा है। स्टें सान्वयसं॰ टी॰ भाषाधाकासहित। ( अनुक्छ और दक्षिणके छ० )

नीलीरागोतुरक्तःस्यादनन्यरमणीरतः ॥ दक्षिणश्चान्यचित्तोपियःस्यादविकृतःस्नि-याम् ॥ ८ ॥

टीका-अनन्यसमणीरतः नीलीरागः अनुरक्तः स्यात् । च प्रदक्षिणः अन्यिचित्तः अपि ब्लियाम् अविकृतः स्यात् (इत्यन्वयः ) ॥ अनन्यसमणीरतः न अन्यसमणीरतः सर्वथा परांगनापराङ्गुख इत्यथैः नीलीरागः नीलीवत् परिपकः रागः अनुरागः यस्य स स्वांगनायां परिपकानुरागवानित्यर्थः दक्षिणस्तु अन्य-चित्तः अपि अन्यवनितायां चित्तं यस्य स तथाभृतोऽपि स्वियां विकृतः न स्यात् ॥ ८॥

अर्थ-जो अन्य स्विथोंमें प्रेम नहीं रचसे अपनी सबकीया झी-होमें परिचक प्रेम रचसे यह अनुरक्त अर्थात अनुकूल नायक कहलता है। और जो अन्य स्वियोंमें बित रसकर भी स्वीसे विकृत नहीं अर्थात विगाड न करें (संयंत्र यथा सुद्धि प्रेम ध्य-धारा रचसे ) इसे दक्षिण नायक कहते हैं॥ ८॥

प्रियं वक्त्यप्रियं तस्याः कुर्वन् योऽविक्ट-तः शठः ॥ धृष्टो ज्ञातापराधोऽपि न वि-रुक्ष्योऽवमानितः ॥ ९ ॥ ( २०४ )

टीका-यः तस्याः अप्रियं कुर्वन अविकृतः सर मियं विक्त ( स ) शठः ज्ञातापरायः अपि अवमानिः तः न विलक्षः (स ) घृष्टः इत्यन्वयः ॥ तस्याः कां-तायाः अप्रियं कुर्वेच् अपि अविकृतः विकाररहितो यथा तथा प्रियं वाक्यं विक्त स शठनायकः । यश ज्ञातापरायः अवमानितः तिरस्कृतः अपि न विलक्षः न लिनतो भवति स धृष्टः ॥ ९॥

अर्थ-जो स्त्रीका अमिप कार्प करके चित्रमें विना विकार लाये ( सादे पनसे ही 📝 प्रिय बोले प्यार प्यारकी बातें बनावे उसे शरु नायक कहतेहैं और जो अपने किये हुए अपराधकी जान कर और सीसे तिरस्कार किये जाने पर भी छनित नहीं टसे पृष्ट नायक कहतेहैं (साहित्यके मंदींमें इनके भेद घीरटदान, धीरटद्भत, धीरललित, धीरमशांत आदिभी लिसेहें निन्हें मंप वाहल्य भयसे इस मंथमें मंयकारने नहीं लिखा )॥ ९॥

(भाषा ) दोहा-नायक रस शृंगारको, पुरुष युवा सुजान । युवति सुंदरी कामिनी, ताहि नापिका जान ॥ १ ॥ नापकके साहित्यमें, भेद बताये चार। सुअनुकूल दक्षिण शउद्व, पृष्ट लेह निः धार ॥ २॥ परनारी रतिसे विमुख, सी अनुकुछ बखान । दक्षिण परतिय चित दिये, तिय प्रिय परम सयान ॥ ३ ॥ कर अप्रिय विन विकृतिके, शंउ बोले प्रिय बील। नहिंलाने अपराधयुत, पृष्ट तिरस्कृत छोछ ॥ ४ ॥

नायिका वर्णन ।

अनुद्धा च स्वकीया च परकीया पर्णांगना॥

## त्रिवर्गिणः स्वकीया स्यादन्या केव-लकामिनः॥ १०॥

टीका-( अन्वयस्तु सरलः ) अनुद्धा अविवाहिता स्वकीया स्वस्य विवाहिता ह्यं परकीया परस्री पर्णोगना पण्यांगना सानान्यवनिता वेश्या इत्यर्थः एवं नाभिकाः चतुर्विधाः तासु विवर्गिणः धर्मकामार्थिनः पुरुपस्य स्वकीया एव स्त्री स्थात् अन्या परकीया सामान्या च केवळकामिनः कामिजनस्येवेत्यर्थः ॥ १० ॥

अर्थ-अनुहा अर्थाद विता ज्याहा नवयीवना, दूसरे स्वर्थाया, अपनी विवादिता स्त्री, तीसरे परकीया, पराई स्त्री,परनारी, चौथे पणीयना बानाइ स्त्री अर्थाद धेरया, इस मकार नाथिका चार प्रकारफी होतीहें इनसेंसे जिवसे पर्म, काम और अपके वाहने बाहों के लिये केवल स्वर्शया अपनी विवाहिता स्त्री होती है और अन्य परकीया घेरया आदि केवल कामियों के ही लियें हैं १०

आरं अन्य परकाया विश्वा आदि १४०० कामियाक हो हिण्य १४ (भाषा) देहा-होत नाविकाचार विष्, मथम अनुत्रा आनी स्पीया परकीया तथा, गणका और चरतान ॥ १॥ धर्म अर्थ अरु कामम, सुखद सुकीया नार।कामहेत अपयश सहित, गण-

को अरु परनार ॥ २ ॥

अनूहा ऌक्षण १

अनुरक्तानुरक्तेन स्वयं या स्वीकृता भवे-त् ॥सानुद्धति यथा राज्ञोहुष्मंतस्य शक्कं-तला ॥ ११ ॥

#### (२-६) बाम्भातंत्रार-परि०५.

दीका-पा अनुनका स्वयम् अनुस्केन सीह्या भोत मा अनुहा इति यथा वर्ष्णवस्य राजः शर्रवहा इत्यन्ययः ॥ अनुम्का अनुगरिणी अनुरक्षेत्र अनुः गन्तकेन नायकेन स्वयं सोर्च्यात स्वीक्षा गाविता अस्याः सम्यामपश्चितायां कम्यविश्वक्रपम्यानुगयः मारपद्मा मा करवकापि कथ्यने उत्त च माहित्यापै न । कत्या राजातोषयमा मळगा नवपी ाना 🌃 य इस्टरणं स्पर्ध तयो यथा ''हिन्दितहेयितहास्परित रक्तराहियाचितिम् । प्रकाशिकायवय्विम्याप र्षे- र इक्किन्द्रम् । अंग्रह्मारक्रायंग्रहीयक्रह्मा मंडरप ६ इतने हुनांभा नपकन्यका सक्तिन वःयानमाली Kin " (fall 1 i ii

बन्द से रिया दिवारी नवीडा वरणा अनुवायपुक्त होण्ड कर्मण पुण रण्या क्षण वेदल की साथ ती दीव नवडा कर्ष दिन राजा दुस्पडर अर्दिश्य जवसा से स्वयोदना क्या उत्तर हुम्भो बन्दान जार कर गर्दनी अन्य कर्नारी है सी रूप्य बन्ध कर हो तुम्मा

्रसार्थः । वार्षः । स्टीर मुद्दाः सद्याप्त्रमा, दूषाः सद्यापितासः । प्रीहः सर्वतः वर्षः । वर्षः । विवदः वर्षः ॥ ३ ॥ । वदान्यतः ।

रम स्पृत्यंत्र क्यांक्क तुत्र हुन तेचे चार्य हे नुस्से साम सेर्यक्र इ.स. ५९६ क्यां व्याच्या अंध्र हैर हका त्यांक्ष से वेस स्वर्धित है।

## साम्वयसं० टी॰ भाषाटीकासहित। (२०७)

#### स्वकीया ।

देवताग्रहसाक्ष्येण स्वीकृता स्वीयना-यिका ॥ क्षमावत्यतिगंभीरप्रकृतिः सद्यरि-त्रभतः ॥ १२ ॥

त्रभृत् ॥ १२ ॥

टीका-समावती अतिगंभीरमङ्गितः सद्यरित्रशृतः
देवतागुरुसाङ्येण (या) स्वीङ्गता (सा) स्वीयनायिका (भवतीति शेषेणान्वयः) ॥ देवतानां गृहजनानां साङ्येण सान्निश्येन स्वीङ्गता अंगीङ्गता स्वीयनायिका स्वकीया भवतीत्यर्थः (उत्तः च साहित्यदर्पण)
विनयाजेवादिशुका गृहक्षेपरा पतिष्रता स्वीया॥ क्यिता सापि त्रिविषा मुग्या, मृश्या, प्रगह्मेति ॥ ९ ॥
स्वकीयोदाहरणं सम्राज्यां थथा "गतागवङ्गहरू

नयनयोरपोगावधि स्मितं कुळतत्मुबामधुर एव विधा-म्यति । वृद्धः भिषतमश्चतेरतिधिरेव कोषकमः कड्डा-चिद्दिष चेत्तद्दा मनसि केवळं मन्यति"॥ २ ॥ र्रति तत्र अंकुरितयोवना ळनावती गुग्या समानळन्या-मदना मध्या पतिमात्रकेळिकळापकोविदा मगरमा इति रसमंजय्या तदुदाहरणानि च गुग्याया यथा "आ झतं किळ कामदेवधरणीपाळेन काळे द्योभेषस्यं वास्तु-विधि विधास्यति तन्ती तारूणमेणीहशः॥हष्टमासंजन- चातुरी मुखरुचा सीथायरी माधुरी वाचा किंच सुरासमुद्रलहरीलावण्यमातन्यते" ॥ ३ ॥ मध्यायः
यथा "स्वापे प्रियाननविलोकनहानिरेव स्वापच्यती
प्रियकरमहणप्रसंगः ॥ इत्यं सरोरुहमुखी परिचितयं
ती स्वापं विधातुमपहातुमपि प्रपेदे"॥ १ ॥ प्रगरमाया यथा "आश्चिष्य स्तनमाकलय्य वद्नं संशिः
प्य कंठस्थली निष्पीडचायरविवमंवरमपाकृष्य व्युद्धः
स्यालकम् ॥ देवस्यां नुजिनीपतेः समुद्द्यं जिज्ञासमीन
प्रिये वामाक्षी वसनांचलेः श्रवणयोनीलोत्पलं
निव्यते ॥ इति ॥ १२ ॥

अर्थ-क्षमायुक्त अतिगंभीर मृक्ति अज्ञावर्तित्वादिक अच्छे चिर्मांजी धारण करने वाछी ऐसी जो सन्हल मृह्ता ही सी देवता और गुरु जन (वड़ों) के समझमें अंगीकार करी जांव वहीं स्कित्या ही होतीहै साहित्य दर्गमें ऐसा लिखा है कि विनय ति नक्षता अर्थ अन्तर अर्थ नक्षता की स्वकीया कर स्थेक फामोंमें रत रहने वाळी और पतिमता जी स्कीया कर खातीहै यह स्वकीण अवस्था भेदसे तीन मकारकी होतीहै मयम मुग्धा दूसरे मध्या तीसरे मगन्मा इनमेंसे अंकृरितयीवना लक्षा चती नवीन होको मुग्धा कहतेहैं और निसमें लज्जा और फाम-देव समान हो दसे मध्या कहतेहैं और निसमें लज्जा और फाम-देव समान हो दसे मध्या कहतेहैं और निसमें लज्जा मेंडोमें प्रवीण होगई हो दसे मगन्सा कहतेहैं और वितसे अंडोमें प्रवीण होगई हो दसे मगन्सा कहतेहैं और वितसे अंडोमें मुग्नेण

(भाषा ) दोहा-नो गुरु देवनके निकट, करी नाप स्वीकार। अति सुवील गृह कर्म रत, सोइ स्वकीया नार ॥ १ ॥ इसहि त्यर्षाया नारिक, होत दमर अनुसारा मुग्या मध्या मगरभा, तीन भेद निर्पार ॥ मुग्या हो नव यीवना, मध्या सम मद छान। मदे मगरभा निपुणता, निम पति रति के कान ॥ १ ॥ मुग्या इटाहरण-छानभरी अविधानमुं, सन्मुख नाहि छराया। पति नळ मौग्या भपनमं, बाहर हो पर जाय ॥ ४ ॥ ( मध्या उदाहरण ) मदन बढ़े पिप मिलनकुं, छान कर छानार। चलन चहे किर पिर रहे, मनमें करे विधार ॥ ५ ॥ मगरभा उदाहरण । देख उत्तरों मातको, विदित न हो भरतार। माल्या उदाहरण । देख

#### परकीया ।

परकीयाप्यनूदेव वाच्यमेदोऽस्ति चात-योः ॥ स्वयमप्यतिकामेका सख्या चैका प्रियं वदेत् ॥ १३ ॥

टींका~परकीया अपि अनृद्धा इव ( भवति ) अ-नयोः च वाच्यभेदः अस्ति एका अतिकामा स्वयम् एका च सख्या प्रियं बदेत् इत्यन्वयः॥ अनयोः पर-कीयानृद्धयोः वाच्यभेदः वचनभेदः आस्ति एका पर-कीया अतिकामा अतिकामवती स्वयं प्रियं कांतं बदेत् सुरताभिप्रायं प्रकाशयेत् एका च अन्या अनृद्धा सख्या सखीसुखेन प्रियं कांतं बदेत् स्वाभिप्रायं प्रका-शयेदित्यर्थः परपुरुपानुरका परकीया अस्याश्चोदाइर-णम्"स्वामीसुम्धतरो वनं घनमिदं चालाइमेकािकनी। (२१०) वाग्भटाहंकार-परि॰ ५. सोणीमावृणुते तमालमलिनच्छायातमःसंततिः ॥तन्मे

सुंदर ! कृष्ण सुंच सहसा वत्मेंति गोष्या गिरः श्रुत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासको हरिः पातु नः" इति ३३॥ नर्य-परकाया भी अनुटाकी भांत ही होतीहै इनमें सिरफ

यचनोंका ही भेद होताहै इनमेंसे परकीया अति कामवती होने-से स्वयं आपही पर प्ररुपसे अपना अभिमाय कहदेतीहै और

अनुता ससीके द्वारा प्रायः अपना अभिप्राय प्रकट करतीहै परकी-याका लक्षण सुरुष परपुरुषमें अनुरक्त होनाहै इसका उदाहरण रूपर श्लाकमें अथवा भीचे दोहेंमें देखी ॥ १२ ॥ (भाषा) दोहा—रुष्ट रहे निज जननसे, गृहका करेन कार। मैंभ करे पर पुरुष से, सो परकीया नार ॥१॥ (उदाहरण) मैं बाला रहे एकली, गृह सास रहे सोय। रेल रात मुझ पर रहो, बरजे तुमे न कोय ॥ २॥

सामान्यवनिता वेद्या भवेत्कपटपं-डिता ॥ नहि कश्चित्प्रियस्तस्या दाता-रं नायकं विना ॥ ९४ ॥ सर्वप्रकारामेवे-

सामान्या ।

पा याति नायकमुद्धता ॥वाच्यः प्रच्छन्न-एवान्यस्त्रीणां प्रियसमागमः ॥ १५ ॥ ) टीका-सामान्यवनिता वेश्या कपटपंडिता भवेत दातारं नायकं विना हि तस्याः कश्चित् प्रियः न एपा उद्धता सर्वप्रकाशम् एव नायकं ( प्रति ) याति अन्य स्त्रीणां प्रियसमागमः प्रच्छत्र एव वाच्यः इत्यन्वयः ॥
कपटे अर्थेत्रहणचातुर्ये पंडिता विचक्षणा एपा चद्धता
उच्छुंखला सती सर्वत्रकाशं सर्वेषां जनानां समर्त्र नायकं कातं त्रति चाति गच्छति अन्यस्त्रीणां स्वकी-यापरकीयानां प्रियसमागमः कान्तं त्रति गमनं प्रच्छतः गुप्तत्वेनेव (उक्तं च रसमंजय्योम)द्रव्यमात्रोपाधिसकल-परपुरुपाभिलापा सामान्यविता तस्या उदाहरणम् "दृष्ट्वा प्रांगणसित्रयो बहुधनं दातारमभ्यागतं वद्योजी तत्रतः परस्परिमवाश्चेषं कुरंगीदशः॥ आनंदाश्चपयांसि मुंचति मुदुर्मालामिपात् कुंतला दृष्टः किंच धनागमं कथितं कणीतिकं गच्छति॥" इति ॥ १८ ॥ १८ ॥

अर्थ-सामान्यपतिता अर्थात पेश्या पेश्व करनेमें पंडिता होती है सियाय द्रम्य देनपालेके इसको पोई भी प्यारा नहीं होता है यह उद्धत निःशंक होके सक्के सामनेही पर पुरुषके पास पत्टी जाती है इसके सियाय और क्रियों ( श्वशीया पर-प्रीया सक्षोत्र गुरुषके पास गमन करना एक महार गुन करने ही होता है रसमंत्रतीमें लिखा है कि द्रम्य मात्रहीके कारण समान परपुरुषाँकी अभिल्या। रवनेषाली सामान्यपतिता अर्थात वेश्या होती है इसका भी उदाहरण ऊपर स्होकमें तथा नीचे होती है रसक भी उदाहरण ऊपर स्होकमें तथा नीचे

( भाषा ) दोहा-करे भीति उन नरनम्, अधिकद्रम्य जो देत। ताको गणिका पहत है, बिन धन करे न हेत ॥१॥ (उदाहरण ) अति भूषण पहु पसनते, मम नित करे सिंगार । छाड हती उस धनिकर्क, गणिका चहे पुकार ॥ २ ॥

#### विप्रलंभ ।

पूर्वातुरागमानात्मप्रवासकरूणात्मकः ॥ विप्रलंभश्चतुर्घा स्यात् पृर्वः पृर्वो स्यं ग्रहः॥ १६॥

टीका-विप्रलंभः पूर्वानुरागमानात्मप्रवासकरुणाः त्मकः चतुर्या स्थात् अयं हि पूर्वः पूर्वः गुरुः इत्यन्ययः॥ पूर्वानुरागात्मकः मानात्मकः प्रवासात्मकः करुणाः त्मकः पृवं विप्रलंभः चतुर्या भवति विप्रलंभः पूर्वे शृंगारभेदे चोकः अयं पूर्वः पृवंः गुरुः यथा करुणात प्रवासः प्रवासात् मानः मानात् पूर्वानुरागः श्रेष्ठ इत्यथं ॥ १६॥

अर्थ-(पहले शंगाकि दो भद मो कहे प कि संपोग और विनरंभ निममेंने संयोगका संक्षित वर्गन कुछ हो चुका भव विनरंभ का वर्गन करते हैं। यह विनरंभ अर्पात् वियोग चार भगरता होना है पर्यानुराग मान मवाम और कहणा हनोंने विलेक्ष अरेका पहला पहला भेष्ठ समझा नाता है नैंसे करणमें नवाम नवामगं मान और मानसे पर्यानुराग श्रेष्ठ होना है॥ १६॥

### पूर्वानुगग ।

र्खापुंमयोर्नवालोकादेवीछिसितरागयोः ॥ ज्ञेयः पूर्वानुगगोऽयमपूर्णस्पृहयोर्दशाऽण। टीका-नवालोकात् उद्धितरागयोः अपूर्णस्वहयोः स्त्रीपुंसयोः दशा अयं पूर्वातुरागः ह्रायः इत्यन्वयः ॥ नवालोकात् नव्ययोः स्त्रीपुंसयोः आलोकात् दर्शनात् अवणादिष उद्धितरागयोः उद्धितः उद्मादितः रागः ययोः अपूर्णस्वृहयोः अपूर्णां स्वृह्वाः ययोः अपूर्णम्मनोरथयोरित्यर्थः एवं भूतयोः स्त्रीपुंसोः या दशा स एव पूर्वानुरागः दशा अवस्था सा दशविधा द्षेणे "अभिलापश्चितास्त्रतिगुणकथनोद्धेगसंप्रलापाश्च-उन्मादोऽथ व्याधिजंडतास्त्रीतः" इति दशात्र इति॥ १७॥

अर्थ-नर्धान की पा एत्पके देखनेसे ( तथा उसके गुण सुन-मेसे ) उद्धिसत अर्थात् उद्मासित हुवा है अनुसाग (मेम ) नि-नका ऐसे जो की पुरुष अर्थात् नृतन कोले दर्शानादिसे पुरुष और नृतन पुरुषके दर्शनादिसे की उनकी जो दक्षा ( अवस्था ) उसे प्रानुसाग कहते हैं यह दक्षा उनकी जो दक्षा होती है जैसे अभिकाप, चिंता, न्यति, गुणकका देवेंग, संप्रकाप, उन्माद, क्यापि, जंडता, गृति हति ॥ १७ ॥

( मान, प्रवास, )

मानोऽन्यवनितासंगादीप्यांविकृतिस्च्य-ते ॥ प्रवासः परदेशस्ये प्रिये विरह-संभवः ॥ १८ ॥ (२१४) वाग्भटाएंकोर-परि० ५.

उच्यते । प्रिये परदेशस्ये विरहसंभवः प्रवासः इत्य-न्वयः ॥ अन्यवनितासंगात् परक्षीणां संगः मेधुनाला, पादिकः तस्मात् तस्य दर्शनश्रवणानुमानात् या ईप्यो-विकृतिः ईप्यया विकारः स मानः मानात्मको निम-रूम्भः उच्यते इत्यर्थः । तथा प्रिये कांते परदेशस्य यः विरहस्य संभवः स प्रवासात्मको विप्रसंभः ॥ १८ ॥

टीका-अन्यवनितासंगात् ईर्प्याविकृतिः

11रहर न जनान ते नातासिमा विन्तरण । 1905 अर्थ-परस्रोके संग मेथुनालापादिके देखने सुनने तथा जर्उ भानादिसे जो इंपांसे विकार पेदा होनाता है उसे मान नामक विमलंभ श्रंगार कहते हैं और पतिके परदेश रहनेसे जो बिरह उपन्न होता है उसे प्रवास नामक विमलंभ श्रंगार कहते हैं॥ रशा

करुणा ।

स्यादेकतरंपंचत्वे दंपत्योरतुरक्तयोः ॥ शृंगारः करुणाख्योयं दत्तवर्णन एव सः१९

टीका-अनुरक्तयोः दंपत्योः एकतरपंचत्वे अपं करुणास्यः शृंगारः स्यात् स एव वृत्तवर्णनः इत्य-न्वयः ॥ अनुरक्तयोः अनुरागयुक्तयोः दंपत्योः स्त्री पुरुषयोः एकतरपंचत्वे द्वयोर्मध्ये कस्यचिदेकस्य मरणे (तथा प्रवन्तिऽपि)अयं करुणास्यो विप्रलंभः शृंग्रसः स्यादित्यर्थः स एव वृत्तवर्णनः गतस्य वर्णन-रूग्रसः स्यादित्यर्थः स एव वृत्तवर्णनः गतस्य वर्णन-रूपको भवति नतु वर्तमानस्य भाविनो वा वर्णनरूपः

## सान्यपसं व दी ० भाषादीकासहित । (११५)

एतेपां उदाहरणानि च यथाकमं दृष्टव्यानि पूर्वानु-रागस्य यथा " दृष्टा चित्रितचित्रमूपा भूपा तुं चित्र-लेखातः॥अनिरुद्धस्य सुकृतिनो भूमी पतिता निरुद्ध-वित्ता सा" ॥ ९ ॥ मानस्य यथा दर्पणे "विनयति स-हशो हशोः परागं प्रणयिनि कीसुममाननानिलेन॥तद-हितयुवतरभीक्षणमक्ष्णोर्द्धयमपि रीपरजोभिरापपुरे॥ " ॥ २ ॥ प्रवासस्य यथा " इतः केकीनादैस्तदाति शत-कोटिप्रतिभटेरितः कामः कामं कठिनतरवाणैः प्रहरति॥ इतो गर्जत्युंबर्जलधरगणो भीमानिनदिविना नाथ जाने न संखि भविता कि नतु मम ॥ ३ ॥'' (करुण-स्य यथा ) "जातिं न याति नहि गच्छति यूथिकायां नायाति कुंदकलिकामपि सीरभाढचाम्॥ भमोद्यमस्तु-हितनाशितमहिकायाः शोकाङ्कः कणति रोदति पट्पदोऽसो॥ ४॥" इति एपांमध्ये पूर्वानुरागस्य ना-यिका प्रायशः अनुद्धा कृत्रचित परकीयापि मानस्य मानवती कचित खंडितापि प्रवासस्य प्रोपितभर्तका करुणस्य शोकवती इति आसां मध्ये ज्येष्टाकनिष्टा धीराऽधीरादिभेदास्तथा च स्वाधीनपातकाखंडि-ताऽभिसारिकाकलहांतरिताविष्ठल्घाउत्का प्रोपित-भर्तकावासकसञ्चा इत्यादिभेदाः संति मधवाइल्यभ-यान्नात्र लिखिताः ॥ १९॥

( २१६ ) . बाग्भटालंकार-परि० ५.

अर्थ-प्रेमी दोनों स्त्रीपुरुपोंमेंसे एक किसीकी मृत्यु होजानेसे या ( पतिके संन्यस्तादि हो नानेसे ) करुणा नामक विमहंभ गंः

गार होताहै इसमें गई हुई चानोंका वर्णन होताहै ॥ १९॥ इन प्रवातुराग मान प्रवास और करुणा विप्रलंभके दशहरन

कमसे ऊपर टीकामें लिखे क्षीकोंमें देखिये तथा नीचे देहिंमें ( विनलंभ वर्णन ) (भाषा दोहा) विमलंभ इमि चार रिप, प्रथम पूर्व अनुराग । दूजो मान भवास पुनि, चौथे करूण विराग ॥ १॥ ( इनके यपाकम लक्षण ) सो पूरव अनुसाग हैं, देरी सुने ग भीति । रोप होय पति विमुखते, यह मानका रीति ॥ र ॥ पीप बसे परदेशमें, ताको विरत प्रवास । करूण मरण संन्यामके गामं होय निरास ॥ ३ ॥ ( उदाहरण ) ( पूर्वानुराग ) रे ऋषिनसे फूल्लगुन, सुनकर भीव कुमारि । भई अनन्य अर

रागिनी, मिलिही कृष्ण भुरारि ॥ ४ ॥ ( मान ) मंतीयड त कृत्व सन, कोड सुंदर मंग नारि । राप भरी मुग मारके, सर भूषभातु दुलारि ॥ ५ ॥ ( मपास ) पात भूषे समियन वसन रोजन पीतम संग । में विन पी पीरी परी, भर्षी कैसरी अंग । ॥ ६ ॥ ( करुणा ) कर विलाप पुनि सिर पुने, गाँपीचंदकी नार कर पक्रेकी नाक्षी छोड़ चले मंत्रपार ॥ ७ ॥

इनमेंने प्यानगाफी नायिका प्रायः अनुदा होती है कही नित कहीं परकीया भी होजाती है। और भानकी मानपती कर्म संदिता भी दाता है प्रयासका बावितमतंत्रा और करण की शास्त्रको होती है इनके मियाय प्रयेष्टा, कनिया, धारा, अशा रप्रदीयाहे भेद हीते हैं और अनुशयना कुल्टा आदि परकीयाँ त्या ग्वाचीनपतिका संहिता, अभिमारिका, कळत्रोतरिता,वि ल्ह्या, उच्चा मावितमर्वेद्या, याम्यमणा इपादि भेद भी हीते दें जो बंग बाइन्य अगम यहां नहीं दिने रममेंगी। रगगा आदिमें देशें।

# सान्ययसं ० टी० भाषाटी शासहित । (२१७)

वीररम ।

उत्साहात्मा भवेद्वीरिक्षिधा धर्माजिदान् नतः ॥ नायकात्र भवेत्सवेः श्याच्येरिध-कतो गुणेः ॥ २० ॥

टीका-धर्माजिदानतः उत्साहात्मा वीरः त्रिधा भवेत अत्र सर्विः श्लाध्यैः गुणैः अधिकतो नायको भवेदित्य-न्वयः॥ धर्मतः आजितः दानतः एवं विधा उत्साहातमा वीरः आजिः युद्धम् यथा च धर्मवीरः युद्धवीरः दानवीरः ( उक्तं च साहित्यद्रपंगे ) ''उत्तमप्रकृतिवीर उत्साह स्थायिभावकः॥ महेंद्रदेवतो हेमवणोयं सम्रदाहतः॥१॥ आलंबनविभावास्तु ।वजेतन्यादयो मताः॥ विजेतन्या-दिवेष्टाद्यास्तस्योदीपनरूपिणः ॥ २ ॥ अनुभावास्तु तत्र स्यःसहायान्वेपणादयः ॥ ३ ॥ संचारिणस्त धति मतिगर्वस्मृतितर्करोमांचाः ॥ स च दानधर्मयुद्धेदेयया च समन्वितश्रतद्वां॥४॥ ( युद्धवीरस्योदाहरणम् ) भो लंकेश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते कोयं ते मतिविभमः स्मर नयं नाद्यापि किंचित कृतम् ॥ नवं चेत् खरदृपणित्रशिरसां कंठामूजा पंकितः पत्री नेष सहिप्यते मम धनुज्याविधवधूकृतः॥५॥ "॥२०॥

अर्थ-पर्भ और युद्ध और दान इनमें उत्साहरूपी होनेसे शैर रस तीन प्रकारका होताहै, जैसे धर्मचीर, युद्धीर और दानगर इसमें नापक सब मशंसनीय गुणोंसे अधिक होता है (साहित् दर्पणमें) चारमकारका छिता है जैसे युद्धीर, धर्मचीर, दानगर, और दपाचीर इस पीरससका स्थायीभाव उत्ताह है और सहाय-देवता है युनदूरा वर्ण है और युद्ध चीरका आलंबन विभाव विमेतन्यादि हैं विमेतन्यकी चेष्टादि उद्दीपन है और सहाय-

दिका अन्येषणादि अनुभावें भृति, मिति, गर्थादिकसंनारी हैं रें (भाषा) दोहा-सुद्ध धर्म और दानमें, हो अधिकल उत्साह। ताहि धीररस कहत हैं, उद्दीपन चाहबाह ॥ रे ॥ (उदाहरण) पद्म राख्यो पश्चितने, भुजवल मदल चढ़ाय । हुटे न तब तह जब तलक, नाहर ना हर जाय ॥ २ ॥

करुणा ।

शोकोत्थः करूणो ज्ञेयस्तत्र प्रणतरोदने॥ वेवण्यमोहनियंदप्रलापाश्रूणि क्रीतयेत् २१ र्टका-करणः शोकोत्थः ज्ञेयः तत्र प्रणतरोतने

वेवण्यंभारिनवेदमलापाश्चिण कीतेयेत् इत्यन्वयः ॥ शोकात्यः शोकात् इष्टनाशानिष्ठायातिजनितात् उ त्यितः करुणः करुणारमो ज्ञेषः तत्र रमे भणते रोदर्न च वर्रायं विवर्णत्यं मोहो मुच्छो निवेदः येगम्यं मलापः मल्यनम् अश्चणि नयनजलानि इत्याद्यो अनुभार्यः

कीर्तितव्या इत्यर्थः अम्य स्थापीमायः शाकः ( उत्तर्य मा • द्र्यय) ''इष्टनाशादनिष्ठाने करणारुयो रसी भयेगा। धाँरः कपोतवणोंऽयं कथितो यमदेवतः॥ १ ॥ शोकोञ्ज स्थायिभावास्याच्छोच्यमाल्यनं मतम्॥ तस्य स्मृत्या-दिकावस्या भवेदुदीपनं पुनः ॥ २ ॥ अनुभावा देव-गिदाभूपाताकंदनादयः ॥ ववण्योच्यासिविश्वासस्तंभ-प्रलयनानि च ॥ ३ ॥ निर्वदमोदापस्मारच्याधिग्लानि-स्मृतिश्रमाः॥ विपादजडतोन्मादींचताद्याः व्यभिचारि-णः ॥ ४ ॥ चदाहरणम्-विपिने क जटानिवंधनं तव चेदं क मनोहरं वपुः ॥ अनयोर्षटना विधेः स्फुटं ननु खड्डेन शिरीपक्तनम् ॥ ५ ॥" इति ॥ २१ ॥

अर्थ-पांतित पदार्थित नाश तथा अनिष्टको अमाि इनसे इया जो कोक टससे टउा इया करणा रस होताहै टसमें मणत नवता था पतन तथा रुदन और वर्ण विगड जाना मोह मुर्च्छा होना निवेंद्द अर्थात थिरान्य होनाना महाप ( यक्याद ) होना तथा नैमेंस औद्ध गिरना इत्यादि ( अनुसाप ) कीर्तन किये गाँदि इस रसका यर्ण पत्थातमाथ कोर है (साहिल दूर्णणमें) लिखा है कि इस रसका वर्ण क्योतके रंगका (साक्षी) है इसको दैवता पम है कोक रपायीभाय और शीच्य परत आलंधन है टसकी याद आना आदि टईापर्नेह और देवकी निंदा प्रियोगी स्वात विलाप करना आदि अनुसाद हैं और वर्ण विगडना, केनी थास छना कांभित होजाना महाप, निवेंद, सेह, अपस्मार, ध्यापि, हानि, न्यूति, सम, वियाद, जडता,उन्माद, विता इत्यादि स्पिर-पायां आपहें टदाहरण करार श्लीकमें तथा नीये दोहमें देशे १९ (आपा) दोहा-इष्टनाश या दक्ष मिलें, होया शीक किर

जास । मोह विपाद विलाप हो, करूणा रस कहि तासु ॥ १ ॥

(१२०) बाग्भडालंकार-परि०५.

( डदाहरण ) पत उतरत मम बसन सन, है पत रासन हार। आरत हो द्रोपदि निचल, रो रो करत पुकार ॥ १ ॥

हासमूलः समाख्यातो हास्यनामा रसे बुधेः ॥ चेष्टांगवेपवैकृत्याद्वाच्यो हास्य-स्य चोद्भवः॥ २२॥ कपोलाक्षिकृतोल्लाः

सो भिन्नोष्टः समहात्मनाम् ॥ विदीर्णाः स्यश्च मध्यानामधुमानां सञ्चदकः॥२३॥ दीका-दासमूळः हास्यनामा रसः वर्धः समाहयातः

स्ययं संद्यानासम्माना सराञ्चनारारः टीका-हासमूळः हास्यनामा रसः वृधेः समाख्यतः नेष्ठांगवेपयञ्जतात् हास्यस्य च उद्भवः वाच्यः॥स महाः रमनां कपोळासिकृतोळासः अभिन्नोष्टः मध्यानां न रि

दोर्गोस्यः च अथमानां सशब्दकः इत्यन्वयः॥दासःमूर्लं युम्य म हासमुळः चेष्टांगवेषवकृत्यात् चेष्टया अंगस्य युम्य च बेकृत्यात् बिकृतिभावात हाम्यस्य च उड्डा उत्पतिगत्यर्थः म हामः प्रकृतिभेदेन विभा महात्मना

तु कपोळातिकृतोद्धामःकपोळाभ्याम अतिभ्यां च एतः ब्रह्ममः कितामः यम्मिन् तथाभूतः अभिन्नोष्टम न मित्रा ओष्टा यम्मिन् तथाभृतः मध्यानां विदीर्णोग्य विदीर्णम् आस्यं मन्त्रं यम्मिन् पर्वः भनः अपमानां स

िर्देशिय आस्यं गुलं यन्मिन् एवं भूतः अध्यानि हैं स्थ्यद्कः शब्दम्दिनः इन्यर्थः (उतं च माहित्यदर्शि) ''विकृतकात्वास्यस्थयः युदकाद्वेयवादासा हास्यः स्थायिभावः र्वेतः प्रथमदेवतः ॥ १ ॥ विक्रताकार-वानचेष्टं यदालाक्य हसेजनः ॥ तद्वालंत्रनं प्राहुस्त-चेष्टोदीपनं मतम् ॥ २ ॥ अनुभावोऽक्षिसंकोच वदन-स्मरेतादिकः॥निद्रालस्यावहित्याद्या अत्र स्युव्यंभिचा-रिणः॥३॥ (उदाहरणम्) (सा॰ दर्पणे) गुरोगिरः पंच दिन्यान्यधीत्य वेदांतशाद्याणि दिनत्रयं च॥अमी समा-प्राय च तर्कवादान् समागताः कुक्कुटमिश्रपादाः ॥ ४ ॥" इति ॥ २२ ॥ २३ ॥

अर्थ-पंडितोंने कहार कि हैंसी निससे हो उसे हास्य रस कहाँदें पेष्टा अंग और भेपकी विहात हत्यादिसे हास्यकी उत्पति पणन करों है यह हास्य ( हैंसना ) ऐसे तीन भकारका है कि महात्माओंचा हैंसना ऐसादि कि निसमें क्योंछ और नेवेंग्रिसें उद्धास रहे होंड खिलें नहीं और मध्यम लोगोंके हैंसनेंमें सह खुल-माताहै दाँत दिख जातींदें और अध्मोंके हैंसनेंमें तो खूव कह-कहाटेंचा हान्द हाताई साहित्यदर्गणमें लिसादि कि हास्यसका स्थायी भाव हैंसना है और वर्ण भेतिर ममय देयतावि विकृता-कारादि देखना निनसे हैंसी आये सी आलंबन विभावह और पिकृताकारादिकी चेष्टा उदीपनींदें और नेन संकीच मुद्द फेरना आदि अनुभाव हैं और निद्दा आलस्य अवहित्य ( अंग गोपन अन्यया भाषणादि ) ध्यभिचारी भावेंदें टदाहरण करर श्लोकनें तथा नींचे देखी॥ २२ ॥ २३ ॥

(भाषा ) सोरठा-मुख्य हास जिह सूछ, हास्य नाम रस होत सो । ये इसके अनुरूख, वेप यचन वेष्टा विकृत ॥ १ ॥

१ श्वेनः पोडुन्छ/प्रस्य वर्णः घगडस्तु शांतस्योति भेदः **।** 

( २२२ )

(टदाइरण) दोइा-तीन दिना सब शास्त्र पर, एक दिना पर वेद ! कुनकुट मिश्र पर्पार्रहें, सिर पर धरे स्टेयद ॥ रै ॥

अद्भ ।

विस्मयात्माइतोज्ञेयः सचासंभाव्यवस्तनः ॥ दर्शनाच्छ्रवणाद्वापि प्राणिनासुपजायते ॥ २४ ॥ तत्र नेत्रविकासः स्यारएठकः म्येद एय च ॥ निस्यंदनेत्रता
साधु साधु वा गद्धदा च गीः ॥ २५ ॥
दीका-विस्मयात्मा अद्युतः होयः स प्राणिनाप
अमेगाऱ्यास्तुनः दर्शनात् श्रवणात् अपि या वपः
जायते तत्र नेत्रविकासः पुष्ठकः च एव स्येदः विस्वस्त्रतः ॥ विस्मयात्मा अद्युतः च गीः स्याव स्यास्त्रतः ॥ विस्मयात्मा अस्याः अस्याव स्याव स्याः

दनवता वा साधु साधु गहुता च गाः स्थाय इत्तर रुपयः ॥ रिम्मयात्मा चित्रमयः आतमा स्थापीभागः युग्य स च अहुतः असंभाव्यप्रतुतः न संभिति योग्यम असंभाव्य तादशस्य युग्तुतः दर्शनात शर्मः यात ता भाणिना प्राणयताम उपजायने संभावीत्यर्थः तव रुमे नेवयोः विकासः पुरुकः रोमीयः निर्धरः नेवता नेवयोः किंतिरस्थियंभित्यर्थः या साधु साधु इत्ये रेक्या सहुतु च सीः वाणी रुपात ( उर्क स माः

दिन्यद्रपेते /१अड्नी पिन्मयस्यायिनापीर्गरिपेताः॥ पोत्त्वणी वस्तु लोकातिसमालेत्रनेमतमा आसुगानीत स्य महिमा भवेदद्वीपनं प्रनः॥ स्तंभः स्वेदीथ रोमांच-गद्गदस्वरसम्भ्रमाः॥२॥तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः

प्रकीर्तिताः ॥ वितर्कावेगसंभातिहर्पाद्या व्यभिचारिणः ॥ ३॥ लोकातिगम् अलैकिकम् । ( अत्रोदाहरणम् )

दोर्देडोचितचंद्रशेखरधर्त्रुदंडावभंगोद्यनष्टंकारध्वनिरा-

र्येवालचरितप्रस्तावनाडिडिमः ॥ द्राक्ट पर्यस्तकपाल-संपुरमिलद्वह्माण्डभांडोदरभ्राम्यत्पिण्डतचंडिमा क-थमहो नाद्यापि विश्राम्यति॥४॥"इति ॥२४॥ २५ ॥ अर्थ-विस्मय आधर्यहरूप स्थापी भाषवाला अङ्गत रस जा-नना चाहिये यह असंभयहप पदार्थोंके देखने अथवा सुननेसे माणिपोंको उत्पन्न होता है इसमें नेत्रोका खुळा रहना तथा रोमांच होना पर्साना आजाना अववा नेत्र स्तंभितसे रहजाना

आदि होते हैं देशी साहित्यदर्गण इस अद्भुत रसका स्थापी भाव आधर्ष होता है गंधर्ष देवता है पीला धर्ण है अलीकिक बस्तु आलंबन है उसके गुणोंकी महिमा उद्दीपन है और स्तंभ, स्पेद, रोमांच, गहद रवर, संधम, नेप्रविकास इत्यादि अनुभाव हैं धोकमें देखो तथा नीचे ॥ २४ ॥ २५ ॥

तया बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसी गृहद धाणी हो जाना

षितके. आवेग संस्रोति.हर्षे इत्यादि व्यभिचारी हैं उदाहरण ऊपर (भाषा ) दोहा-अहत रस आधर्य मय, यह वर्षि चत्र स-जान ! सी अद्भुत पस्तूनके, देखे सुने बखान ॥ १॥ ( उदाहरण ) तब यश मृतियन तथ गुनन, दुउ है पोषत माल । अखिद आदा गुन अनत रूख, भइ विस्मित सुर बाल ॥ २ ॥

#### भयानक ।

भयानको भवेद्गीतिप्रकृतिघींरवस्तुनः॥ स च प्रायेण वनितानीचवालेषु शस्यते॥ ॥ २६ ॥ दिगालोकास्यशोपांगकंप-गद्गदसंभ्रमाः । त्रासवेवण्यमोहाश्च व-ण्येते विद्वधैरिह ॥ २७॥

टीका-घोरवस्तुनः भीतिप्रकृतिः भयानको भने स च प्रायेण बनितानीचवालेषु शस्यते । इह दिग लोकास्यशोपांगकंपगद्गदसंभ्रमाः च त्रासंवेत्रणः मोहाः वधैः वर्ण्यते इत्यन्वयः ॥ घोरवस्तुनः राह सादितः व्याघादितश्च भीतिप्रकृतिः भीतिः भय एव प्रकृतिः स्वभावः स्थायीभावः यस्य तथाभूक भयानकः भयानकरसः स रसः श्रायेण वनितादिषु शस्यते प्रशस्यते इत्यर्थः । इह अस्मिन् रसे दिगा-लोकादयः त्रासादयश्च ( अनुभावाः ) वर्ण्यते ( उत्तं च सहित्यदर्पणे ) "भयानको भयस्थायिभावः कालाधि" देवतः ॥ स्त्रीनीचप्रकृतिः कृःणो मतस्तत्त्वविशारदेः ॥ ॥ १ ॥ यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तद्त्रालंत्रनं मतम्॥ चेष्टा घोरतरास्तस्य भनेदुदीपनं पुनः॥२॥अनुभानेत्रिवेनण्यं-गृहदस्वरभापणम् ॥ प्रलयस्वेदरोमांचकंपदिक्षेत्रणा-

#### सान्यपसं० टी० भाषाटीकासहित । (२२५)

दयः॥ जुगुप्सावेगसंमोहः शंकाद्या न्यभिचारिणः॥३॥ ( उदाहरणम् ) घनविटपतिभिरपुंजे काननकुंजे दिनां-तसंप्राप्ते । उत्प्रालितमतिभीता न्याघं दृष्टा पला-यिता भिर्ही (गु॰ घ)॥ २६॥ २७॥

अर्थ-पोर ( इरावना ) वस्तुसे इसके दर्शनादि शन्दादिसे ( इराव होता है ) ऐसा भव मक्तिवाला अर्थात अय स्थायी-भायवाला भवानक रस होता है वह भवानक रस विशेषकर सी नीच बाहक इनमें अच्छा हमता है इसमें दिशावीं ही और (चारीं तरफ) देखना मुहसूखना शरीर कीपना गहदवाणी संधम बास वेवर्ण मोह ये पंडितोंने (अनुभाव ) वर्णन किये हैं (देवो सा॰ दर्पण) भयानकका स्थापी भाव भय काउ देवता स्त्री नीय महाति कृष्णवर्ण कहाहै जिससे भयही वह आलंबन उसकी पीर चेष्टा उद्दीपन और धेवण्यं गद्भद स्वर प्रत्य पश्चीना रोमांच फंप आदिक अनुभाव हैं और जुगुप्सा ओवेग मीह बाँका हत्या-दिक व्यभिवारी भाव होते हैं ( उदाहरण ऊपर श्लोकमें देखी यां नीने भाषामें )॥ २६॥ २०॥

( भाषा ) दोहा-कहत भयानक नाम रस, जिसमें अति भय हाँग । नीच मङ्गति अरु यास तिय, तिनमें सोहत सोय ॥ १ ॥ ( टदाहरण ) पन तरू तिमिर समूह घन, ताम बाप छाराप ! थास युक्त कंपत भगी, भिह्न नारि भय खाय ॥ २ ॥

रोंद्र !

कोघात्मको भवेद्रीद्रः क्रोधश्चारिपराभ-वात्॥भीष्मरत्तिर्भवेद्यः सामर्पस्तत्र ना-

यकः ॥२८॥ स्वांगालकान्यवंश्वामाधेप-

(२२६)

भुकुटयस्तथा ॥ अत्रारातिजनाक्षेपो द-लनं चोपवर्ण्यते ॥ २९ ॥

टीका-रौद्रः क्रोधात्मको भवेत च क्रोधः अरिपरा-भवात ( भवेत ) तत्र सामर्पः भीष्मवृत्तिः स्यः नायकः भवेत् । अत्र च स्वांसापातस्वसंश्लादाक्षेपभ्रकृटयः तथा अरातिजनाक्षेपः दलनं च उपवर्ण्यते इत्यन्वयः॥ कोधात्मकः कोधस्थायिभावः अरिपराभवात् शर्जुतः अवमानात् भीष्मवृत्तिः भयंकरावृत्तिः सामर्पः अम-र्पेण कोपेन सहितः नायकः वर्णनीयः स्वांसापातः स्वस्य अंसस्य जहञ्ज्ञक्षणया वाहोः आपातः स्वसं-श्राघा स्वस्य आत्मनः भृतभविष्यद्वपा श्राघा न तु वार्तमानिका आक्षेपः निर्भत्सनं धुकुटिः धुकुटिसंको-च इत्यर्थः अरातिजनाक्षेपः अरातिजने आक्षेपः उपा-लंभः दलनं मर्दनम् उपवर्ण्यते अनुभावह्रपेण वर्ण्यते इत्यर्थः(उक्तं च सा॰दर्पणे)''रोद्रःकोयस्थायिभावोरको रुद्राधिँदैवतः॥ आलंबनमरिस्तव तचेष्टोद्दीपनं मतम्॥ ॥ १ ॥ अनुभावास्तथाक्षेपकूरसंदर्शनादयः ॥ उपता वेगरोमांचस्वेदवेपथवो मदः॥मोहामपीदयश्चात्र भावाः स्युर्व्यभिचारिणः॥ २ ॥ ( उदाहरणम् ) कृतमनुमतं दृष्टं वा येरिदं गुरुपातकं मनुजपशुभिर्निमेयोदेभेव-द्रिरुदायुधेः ॥ नरकरिपुणा सार्द्ध तेषां सभीम-

# सान्वपसं॰ टी॰ भाषाशिकासहित । (२२७)

किरीटिनामयमहमस्टङ्मेदोमांसः करोमि दिशां विलम् ॥ २८॥ २९॥ अर्थ-शहसे हारनाने श्यादिमे कोष उत्तन होताहै और कोपदी हे स्यार्द् भाष निसका यूना रोद रस होताहै और इस्

मोपदी है स्याई भाव निसका देसा रीड़ रस होताहै और इस सकत नापक कीप चुक डम और भयानक वृत्ति वाला होताहै और अपने मुना व्यक्ता अपनी साथा करना व्यापको भाव-ना करना कुटडो वडाना तथा पराये को उपालंभ देना मदन वे अनुभाव करोत वर्षन निर्में (दितो सा॰ दर्पन) रीड़ रसका कोष

अनुभाव रूपेंस वर्णन विपेंद्र (देखों सा॰ दर्पण) रीद्र रसका कोष्ठ रमापो भाव है रक्त बर्णहे रुद्ध देखता है और शबु ( तथा अन्य अभियादि ) आलंबनहें और उसकी चेष्टादि उद्देश्यन हैं और अभोत्य, बुद्ध दर्शन, उप्रता, आचेग, रोमांच, चेद, केथ, मद इरपादि अनुभावई और मोह अमर्च इत्यादि स्वभिचारी हैं ( रीद्ध और युद्ध धेर रसमें भेद यह है कि युद्ध पीरमें उत्साह स्थापीमाण

हैताहै और इस रोद रसमें कोष स्थापीमायहै ) उदाहरण क्यर टीकाक क्षोकमें देशों या नीचे भाषामें ॥ २८ ॥ २९ ॥ (भाषा ) दोहा-आरते होर कोषही, कोष रोदको भाषा । भीएम पृत्ति कोषित यही, नायक उम्र सुभाषा। १॥ (उदाहरण)

भीत्म पुति कोपित पदी, नाषक उम्र सुभाव॥ १ ॥ (उदाहरूण) महुनवृत्र, गुरुपातकी, कीने कमें कहोर। देम तनु आमिप रुधिर-की देडु कहा वहुँ और ॥ २ ॥ ( पह अभत्यामाका पचन पोड-षोंके प्रति हैं )

वीभत्स ।

वीमत्सः स्याज्जुगुप्सा तु सचो यच्छ्-वणेक्षणात् ॥ निर्धावनास्यमंगादि स्या- (२२८) बाग्भटालंकार-परि० ५.

टीका-यच्छ्वणेक्षणांत् सद्यः जुगुप्सा (स)वी-भत्सः स्यात् अत्र निष्टीवनास्यभंगादि स्यात् च महतां न इत्यन्वयः ॥ यच्छवणेक्षणात् यस्य श्रवणात

दर्शनात् वा सद्यः शीघं जुगुप्सा घृणा भवति स वी-भत्सः वीभत्सनामा रसः स्यात अत्र अस्मिन् रसे निष्टीवनास्यभंगादि निष्टीवनं थुत्करणम् आस्यभंगः मुखविकारः इत्यादिस्यात् निष्टीवनादिः अनुभावः स्या-

दित्यर्थः महतां समदृष्टीनां महात्मनां च न महात्मन निष्टीवनादिकं न स्यादिति फलितोर्थः (उक्तं च साहित्यः

दर्पणे)जगुप्सास्थायिभावस्तु वीभत्सःकथ्यते रसः॥नी-ळवणीं महाकाळदेवतोयमुदाहतः॥१॥दुर्गयमांसपिशि-तमेदास्यालंबनं मतम् ॥ तबेब क्रमिपाताद्यमुदीपन-

सदाहतम् ॥२॥ निष्ठीवनास्यवलननेवसंकोचनादयः। अनुभावास्तव मतास्तथा स्यव्यंभिचारिणः। मोहोपः

म्मार आवेगो व्याधिश्र मरणादयः॥३॥(उदादरणं सा॰ दपेंगे ) उत्कृत्योत्कृत्य कृति प्रथममथ पृथच्छोयभूयां-सि मामान्यंमस्पिक्षप्रप्रविद्यायययम्स्यभाग्यमपूर्वीः नि जग्ध्या ॥ अंतःपर्यस्तनेत्रः प्रकटिनदशनः प्रतरेकः करंकादंकस्थादस्थिमंस्थं स्थपदगतमपि कय्पमः व्ययमित् ॥ २ ॥ इति ॥ ३० ॥

अये-जिम मंद्र पदार्थके देखने या मुननेंस देशा पशत प्रा हत्त्व ही वह वीकम रम हीता है इसमें धुनना मुद्द विश्रीहन। आदिक अतुभाव होते हिं परंच समद्दिशयोंको वे भुह सिफो-ंडना आदि नहीं होते देखी सांहित्य दर्पणमें इस भात हिस्सा है कि इस पीमन्स रसका शुगुन्सा (पृणा) स्थापी भाव है नीहा-पणं और महाकाल देवता है और दुर्गप, मांस, नरबी आदि आलंबन हैं और ट्रसमें दुर्गण कृमिण्डना आदि ददीपन हैं पूकना,बुँहिसिकोडना, नेबमूंदना,नाक बंदकरना इत्यादि अतुभाव हैं और मोह,अपरमार, आवेग,ज्यापि और सृग्दु इत्यादि व्यिन-चारी हैं उदाहरण टीकारेक क्षेत्रकों या नीच भाषामें देखे॥ १०॥

(भाषा) दोहा-च्हानि हर बीमस रस, रक्त भीस बिट् पाष । आर्डवन नासा टकन, सुख भोरन अनुभाष ॥ १ ॥ (उदाहरण) जैसे-हाड मास मल मुककी, वैधी पोट भर देह । टक्त चाम उपरे कुमल, कुट दस्त और भेड़ ॥ २ ॥

#### शांतः ।

सम्यग्ज्ञानसमुत्यानः शांतो निस्पृहना-यकः ॥ रागद्देपपरित्यागात्सम्यग्ज्ञान-स्य चोद्धवः॥ ३१ ॥

टीका-सम्यञ्जानसमुत्थानः निस्पृहनायकः शांतः (अत्र) च रागद्वेपपरित्यागात् सम्यग्ज्ञानस्य चद्रव इत्यन्वयः ॥ सम्यग्ज्ञानसमुत्यानः सम्यग्ज्ञानात् समृत्थानम् उत्पत्तिः यस्य स निस्पृहनायकः निस्पृह इच्छारहितः नायको यस्य स तथाभृतः शांतः शांत

नामा रसो भवति अव रागद्वेषपरित्यागात सम्यग्जाः नस्य उद्भवः उत्पत्तिः स्यात् इति (उक्तं च साहित्य दर्पणे )"शांतः शमस्थायिभावः उत्तमप्रकृतिर्मतः ॥ कंदेंद्रसुंदरच्छायः श्रीनारायणदेवतः ॥ १ ॥ अनि-त्यत्वादिनाऽशेपवस्तुनिः सारता तु या ॥ परमात्मस्व-रूपं वा तस्यालंबनिमध्यते ॥ २ ॥ पुण्याश्रमहरिक्षेत्रं तीर्थरम्यवनादयः ॥ महापुरुपसंगाद्यास्तस्योदीपन रूपिणः ॥ ३ ॥ रोमांचाद्याश्रानुभाषास्तथा स्युव्यंभि चारिणः ॥ निर्वेदहर्पस्मरणमतिभूतद्याद्यः॥ ४॥ (उदादरणम् ) कुसुमशयनं पापाणो वा श्रियं भवनं वनं पतनुमष्ट्रणम्परी वासत्वगम्यथ तार्खा ॥ सरसमशनं फुल्मापो वा धनानि तृणानि वा शमसुखं सुधापानक्ष-ब्ये समंहि महात्मनाम् ॥" इति ॥ ३१ ॥

अर्थ-मम्पानानमे उत्पन्न होनेपाठा शांतरम होतार्थ संगांधि मुखींकी इच्छा गरित इमका नायक होतार्थ राग भीर देपके परि न्यागमें इममें मम्पानानकी उत्पत्ति होतीर्थ (देगी माहित्यदर्ग-भूम) में दिखार कि शांत समक्षा स्थापी भाग शम है उत्तम मकृति है कुंद गंडमारे समान शेन वर्ष है श्रीनागवण देपतारे भूगोंग अनियाय आहिसे मच परनुगीर्भ निज्ञासना तथा परमा-माका क्ये ये आहेदन हैं पुण्याश्रम हरिशेष तीर्थ सम्य पन महान्याओंका समेग इत्यादि दर्शास्त्रहें श्रीक रोमीनारिक अनु भाव हैं निवेंद एपं रमरण भूतों ( जीवों ) पर दया हम्पादिक स्पत्तिचारी हैं उदाहरण ऊपर शोकमें या नीचे भाषा दोहेंमें हेरों ॥ ११॥

(भाषा) दोहा-आरंघन निःसारता, धीति रूप रस शांत। देष राग विन जातसे, निरष्ट जाको कांत ॥ १॥ (उदादरण) शिला पुष्प सप्या सदश, अहि अरु द्वार समान।भिन्न शप्त दोड पकसे, पुण शांत तिह जान ॥ २॥

### (परिशिष्टः)

## रसाभासभावाभासी साहित्यदर्पणे यथा।

टीका—( अनीचित्यप्रइत्तर्वेःआभासी रसभावयोः ( यथा ) उपनायकसंस्थायां मुनिग्रुरुपत्नीगतायां च ॥ वहुनायकविषयायां रती तथानुभयनिष्ठायाम् ॥ १ ॥ प्रतिनायकनिष्टायाम् ॥ १ ॥ प्रतिनायकनिष्टायाम् ॥ १ ॥ प्रतिनायकनिष्टायाम् ॥ १ ॥ प्रतिनायकनिष्टायाम् ॥ १ ॥ प्रतिनायकनिष्टायां त्रि गुर्वादिकृतकोषे ॥ २ ॥ शांते च हीननिष्टे गुर्वादावलंदने ॥ वास्यव्यवस्याद्युत्साहेऽध्यमयाव्यत्ते तथा वीरे ॥ ॥ ॥ उत्तमपावगतने भयानके क्षेत्रमेव मन्यत्र ॥ भावाभासो लन्नादिके तु वेश्यादिविषये स्यात ॥ १॥

अर्थ-अनुचित रूपसे प्रवृत्त होनेपर रस और भाय इनका आभास ( निद्नीय रूप ) होनाताहै नैसे छूंगार रसमें उप-नायक अर्पृत रुपपति आरकी रतिमें अथवा सृति गुरु इत्यादि

की नियमें की रतिमें अथवा जेही अनेक नायकहाँ अथवा जहीं दोनी स्त्रीपुरुषोंमें भेम नहींहो अयवा जहां पतिकी रतिमें जारका सामी-प्पादि हों अथवा अधम पात्रका रतितया तिर्पेक्र जीवोंकी रति इत्यादिमें रसामास होतारे ( अर्थात ऐसे अवसरोंके पर्गनमें शृंगार रस निंदनीय तथा दुपणरूप और अनुचित है ) और रींद रसमें ग्रह आदि पर कीप करना अनुचित दृषण रूप है। हाति रसमें द्वीन ( नीच ) में उसका वर्णन अनुचित है हास्प रसमें गुरु आदिकी हैंसी करना दूपित है पीर रसमें नीयमें झाद्रागरी मारने आदिहा उत्साह द्रशित है भया-नक रसमें उत्तममें भयका यर्णन दुषित होताहै इसी मकार धीभन्म रममें ग्रह्मत्रादिकके बनादिकी परिचर्षामें हाति-का वर्णन भी दृषित रूपमें होताहै और इसी भांत वैश्पादिके यर्गनेम स्ट्रमा आदिका होना यह भाषाभाग ( भाष दूपगढ़ीता दे ) इमी महार अन्यत्र भी समजना चादिये ॥ १ ॥ २॥१॥४॥

# रसानां विरोधः दर्पणे ।

टीका-आग्रः करणवीभत्मगीद्रवीरभयानकैः ॥ भयानकैन करणनापि हास्यो विगेषभाक्॥ १॥ करणो हास्यशृंगारमाभ्यामपि वाहशः॥गेद्रस्त हास्य शृंगार भयानक र्मगपि ॥ २ ॥ भयानकेन शतिन तथा वीरम्मः स्मृतः॥शृंगारवीरमीद्रास्यक्षार्यशीर्वभैषा नकः॥ ३॥ शांतस्त्र वीरशृंगारगद्रहास्यभयानकैः॥ शृंगोरण तु वीमस्म इत्यारयाता विगेषिनः॥ २॥ सान्वपसं० टी॰ भाषाडीकासहित । (२३३)

अर्थ-आद् अर्थात "श्रृंगारस्स" फरणा, वीभत्स, रीद्र, पीर
 और भयानक इनका विरोधी है और " हास्यरस " भयानक और फरणाका विरोधी हो जाताहै॥ १॥

और "करुणारस" हास्य और शृंगारका विरोधी है इसी भीत "दीदरस" हास्य शृंगार और भयानरका विरोधी होता है ॥२॥ और "दीररस" भयानक और शांतका विरोधी है तथा " भया-नकरस" शृंगार, धीर, रीज, हास्य, शांत इनका विरोधी है॥३॥ "शांतरस" दीर शृंगार रीज हास्य और भयानक इनजा विरोधी है और "दीमकारस" शृंगारका विरोधी है इत्यादि (इनके अतिरिक्त इसी भीन रसींको मंत्री भी होती है जैंग अहनरी हास्यसे मेत्री है इसी मकार और भी जानों (इति परिशिष्ट)

दोपेरुज्झितमाश्रितं ग्रुणगणेश्रेतश्रम-त्कारिणं नानालंकृतिभिः परीतमभितो रीत्या स्फुरंत्या सताम् ॥ तेस्तेस्तन्मय-तां गतं नवरसेराकल्पकालं कविस्रष्टा-रो रचयंतु काव्यपुरुपं सारस्वताध्यायि-नः॥ ३२॥ इति पंचम परिच्छेदः॥ ५॥

समाप्तोऽयं ग्रंथः ॥

टीका-सारस्वताध्यायिनः कविस्रष्टारः आकल्प-कालं काञ्यपुरुपं रचमंतु कोदशं कल्यपुरुपं क्षेपः ( २३४ ) बाग्भटालंकार-परि० ५.

उज्झित पुनः गुणगणैः आश्रितं पुनः नानालंकृतिभिः चेतश्रमत्कारिणं पुनः स्फ्रारंत्या सतां रीत्या अभितः

परीतं पुनः तेस्तेः नवरसैः तन्मयतां गतम् इत्यन्वयः॥ दोंपेः अनर्थकादिकेः उज्झितं रहितं गुणगणेः माधु-योंद्येः आश्रितं युक्तं नानालंकृतिभिः चित्राद्यैः उपमा-

घेश्र चेतश्रमत्कारिणं चेतास चमत्कारं कुर्वतं सतां

लाटादीनाम् अभितः स्फ़रंत्या रीत्या परीतं निवदं तेस्तैः शृंगारादिभिः नवरसिः तन्मयतां गतं तन्मय-रूपिणम् एवंभूतं काव्यपुरुपं सारस्वतं सरस्वतीनि-र्मितं शास्त्रमित्यर्थः तद्दध्यायिनः शास्त्रपाठिनः इति

कविस्तष्टारः कवयश्च ते स्तष्टारश्च कविस्तष्टारः काव्य-रचयितार इत्यर्थः आकल्पकालं कल्पपर्यतं कान्य-पुरुषं काव्यह्मपुरुषं रचयंतु मृजंतु ॥ अत्र सार-स्यताध्यायिनः इति कथनेन सरस्वतीप्रणीतसूत्र

व्याकरणशाम्बस्य प्राचीनता द्योतिता ॥ ३२ ॥ अयं-सरस्वतीके निर्मित शाद्य गिनके परनेवाले कविता

रचनेवाले कवि दीपोंगे अनुर्धकादि पूर्वीक दोवोंगे रक्षित और मानुपादि मुणींस संयुक्त और विवादि शब्दल्डेकारी और टरमादि अयोष्टंकारींने चित्तमें चमाकार पैदा करनेवाले और सन्दर्शीकी स्तृतिन शतियोंमें निषद्ध और श्रंगारादिक दन दन सान्यमसं० टी॰ भाषाटीकासहित । (१३५)

रसें।सं तन्मयताको मात्र दुष ऐसे कान्यरूपी पुरुषको कल्पकांले पर्यंत रचते रहो यहाँ (सारस्वताच्यापिन)प्रसा कहनेसे सरस्वती सूत्र संवंधी व्याकरणकी भी मार्चीनता प्रपट होतीहे शुभम्॥३२॥

## पूर्तिः ।

# टीकाकारस्य मे परिचायकाः श्लोकाः।

( छो॰) रम्ये रेवतपत्तने जिनरभूद् मामाधिपानां कुले मे तातो भ्रुवि लन्यमानविभवः श्रीरामकर्णः मुधीः॥श्रीमद्रामसहायकस्तदनुजो यस्य प्रसादान्मया विद्या किर्याले किर्वाले स्वत्वेत्र प्रसादान्मया विद्याले स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वाचेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वावेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्र स्वत्वेत्य स्वत्वेत्र स्वत्वत्य स्वत्वत्वस्वत्वत्वस्वत्वत्वस्वत्वस्वत्वस्वत्यत्वस्वत्वस्वत्वस्व

कर्भ-रमणीक रेखतपत्तन अर्थात् रेवाडी शहरमं मामाधिप ( खेडा पतियों ) के वंशमं भुस टीकाकारका जन्म हुवा और पृथ्वीमं षहुत मानरूप विभव मात्र करने वाले भीवंडित राम कर्णनी मेरे पिता हुए और उनके छन्न भाता ( भेरे चया) भी

### जाहिरात ।

४-धातप्रप्रि चूर्ण सिद्ध सञ्जतोक्त परम प्रमेहनाशक वलकर्ता प्रशिकर्ता १० तोला २० मात्रा १॥)

विशेष ।

यदि कोई प्रतिष्टित महाशय किसी भारी रोगके निदान चिकित्सादिके लिये हमारा कुछदिन आवा-हन करना चाहें तो वह भी परस्पर पत्र व्यवहारसे निश्चय होसक्ता है ।

ગમચિંતક-

पं॰ मुरलीधरशर्मा राजवैद्य,

फर्रुखनगर पंजाव.

## हमारे रचित पुस्तक।

१-सश्रतसंहिताकी सान्वय सटिप्पणीक सपरि-शिष्ट भाषाटीका मुल्य १२)

२-"शरीरपृष्टिविधान" शरीरहृष्ट पुष्ट करने और रखनेकी विधि मृ. ।=)

३-"डाक्टरी चिकित्सा सार" इसमें डाक्टरी मत से और साथही देशींवैद्यकसे हरेक रोगका नाम लक्षण रुपायादि लिखाँहे संक्षित डाक्टरी नियंद्र

भी है ॥)

प्लेगके निदान लक्षण सत्पत्तिका कारण यत्न आदि वैद्यक्ते लिखाँहे ।-) ५-सर्व विपचिकित्सा इसमें स्थावर अफीम सं-

४-महामारीविवेचन जिसमें प्रचलित महामारी

५-सर्व विषयिकित्सा हसमें स्थावर अफीम सं-खिये आदि जंगम सर्व विच्छु-आदिके विषोंके सहरू उपायादि लिखेंहें ॥=)

६-सत्कुलाचरण इसमें शिक्षा धर्म फुरीतिशोधन ब्यापार कृपि शिल्प गृहस्थ स्वास्थ्यरक्षादि ११

विषयहें यह नये ढंगका एक उत्तम उपन्यास है ॥) ७-वाग्भटालंकारकी यह टीका जिसमें ऊपर मूल

फिर अन्वय और संस्कृत टीका फिर सरल हिंदी भाषा टीका है फिर उसी विषयके संक्षित होहे वना कर लिखेंहें ऐसी उत्तम टीका किसी मंथकी नहीं छपी?

य सभी पुस्तकें सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीके श्रीवेंकटेश्वर छापेखाने वंबर्डसे मिलती हैं।

> विवेदक-पं॰ सुरलीधरशर्मा राजवेदा, फर्कसनगर निवासी टीकाकार.



